मालिक श्रीर मजदूर [गरीबों व श्रमीरों की समस्याओं के निबन्धों का संग्रह

लेखक लिस्रो टालस्टाय ग्रनुवादक श्री शोभा लाल गुप्त ं प्रकाशक गोकुलदासं धूत नवयुग साहित्य सदन, इन्दोर

> प्रथम संस्करणः १६४४ मूल्य सवा रुपया

> > मुद्रक श्रमरचन्द्र जैन राजहस प्रेस, सदर वाजार, दिल्ली

# विषय-सूची

|          | विषय                   | विश्व- |
|----------|------------------------|--------|
|          |                        | १      |
| 8        | मानव समाज मे शोषण      | _      |
| २        | काम का वंटवारा         | २      |
|          | एक भीषण ग्रन्याय       | G      |
| •        | जमीन का विभाजन         | २७     |
|          | मालिकों का कर्वव्य     | 38     |
|          | मजदूर क्या करे ?       | ३४     |
|          | उद्धार का उपाय         | યુદ હ  |
|          | मत्ता बनाम स्वतन्त्रता | ७३     |
|          |                        | ६२     |
| 3        | समाजवाद                | ५०४    |
| ęο       | <b>ग्र</b> राजकतावाद   |        |
| <b>9</b> | तीन उपाय               | 305    |

## दो शब्द

यह पुस्तिका रूसी महापुरुष टांलस्टाय के कुछ निवन्धो की सग्रह हैं। महर्षि टालस्टाय ने इन निवन्धों में हमारे वर्तमान समाज की े ग्रवस्था पर गहराई के साथ विचार किया है। 'मालिक ग्रौर मजदूर' नाम से पाठक इस भ्रम मे न पडे कि इन निवन्धों में कारखानो मे काम फरने वाले श्रमजीवियो ग्रौर पुजीपतियों की समस्या पर ही विचार किया गया है। ससार इस समय दो प्रधान श्रेणिया मे विभाजित हो रहा है। एक ग्रोर धनवान हैं तो दूसरी त्रोर गरीब। इन्ही को पर्याय से ग्राप मालिक ग्रीर मजदूर, शासक ग्रीर शासित, ग्रधिकार सम्पन्न ग्रीर ग्रधि-कार शून्य, जमीदार श्रौर किसान श्रादि श्रनेक नामों से पुकार सकते हैं। ' कल-कारखानो मे काम करने वाले श्रमजीवियों की सख्या तो बहुत थोड़ी <sup>ै</sup> है। ग्राधुनिक युग के विविध ग्राविष्कारों के बावजूद भी ग्राज ग्रधिकाश मानव समाज कृषि पर जीवन निर्वाह करता है, श्रीर यह शहरों मे नहीं, छोदे-छोटे देहातों मे नसा हुआ है। इसलिए जन हम मानव समाज की समस्या पर विचार करते हैं तो हम इन देहातो में बसने वाले ग्रसंख्य श्रमजीवियों को दृष्टि से ग्रोभल नहीं कर मकते। ग्रतः पाठक इन निवन्धों को पहते समय इस वात को ध्यान मे रखे कि 'मालिक और मजदूर' शब्दों का उनके बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है।

यह निर्विवाद है कि ग्राज का मानव समाज वह नहीं जो कि उसे होना चाहिए। उसमें उत्पीडन है, शोषण है, कलह है, संघर्ष है, ग्राशान्ति है, मार-काट है। सच्चेप में कहें तो उसकी ग्रवस्था पशु-समाज से कुछ ग्रच्छी नहीं, बदनर भले ही हो। यह क्यों ? इसका उत्तर भी सभी ग्रोर से एक ही मिलता है, कि कुछ व्यक्तियों ने स्वार्थ से पेरित हो कर ससार के मुन्व-साधनों को हथिया लिया है ग्रौर मानव समाज में ऐसी प्रणालिका जारी कर दी है कि हरेक को ग्रपने जीवन के लिए कटोर सघर्ष करना पड़ता है ग्रौर मनुष्य ग्रपने फलने-फूलने के लिए ग्रपने भाई का, ग्रपने पड़ौसी-का गला काटने में भी सकोच नहीं करता। ऊपर से लगा कर नीचे तक यही कम चल रहा है। किन्तु इस कम में निर्वलों की मोत ग्रौर बलवानों की चादी है। इसका परिणाम यह हुग्रा है कि नगों-भूखों की सख्या करोडों पर जा पहुची है ग्रौर जिन्हें भौतिक ग्रौर ग्रन्थ प्रकार के समस्त साधन उपलब्ध हैं, उनकी गिनती ग्रगुलियों पर की जी सकती है। इन चन्द मुट्टी भर लोगों के प्रति चहुजन समाज के

हृदयों मे भयकर ग्रसन्तोष की ज्वाला धाय-धाय कर रही है।

स्थित दिन प्रति दिन भयावह होती जा रहा है । यह ग्रस्वाभाषिक स्थित कितने दिन कायम रह सकती है १ उसको बदलना होगा । किन्तु प्रश्न यह है कि उसको किस प्रकार बदला जाय। पाठकों को इस प्रश्न का उत्तर इन निबन्धों में मिलेगा। ग्राज तक मानव समाज को ग्राद्श प्रमानव नमाज बनाने के लिए ग्रानेक वाद प्रचलित हो चुके हैं । समाजन वाद, प्जीवाद, ग्रराजकतावाद, धर्मवाद ग्रादि ग्रानेक वादों का नाम लिया जा सकता है। महर्षि टालस्टाय ने हरेक वाद को, हरेक विचार को ग्रपनी कसौटी पर कमा है ग्रीर श्रपनी विवेक बुद्धि के ग्रनुमार निर्भय हो कर उनकी खामियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वे किसी वाद के, ग्रन्ध समर्थक नही। वे मूलत धार्मिक ग्रन्तः करण वाले व्यक्ति थे, इसलिए धर्म-भावना पर ही उन्होंने ग्राधिक जोर दिया है। भौतिक साधन नही, ग्राध्यात्मिक कल्याण उनका लह्य रहा।

महर्षि टालस्टाय ने सीधे-सादे शब्दों मे मनुष्य के ग्राचरण के लिए कुछ स्त्र उपस्थित कर दिये हैं। वे यह मानते हैं कि सारी खराबी की जड यह है कि मनुष्य इस स्वर्ग नियम को भूल गया कि हमको रूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करे। जहाँ तक किसानो की तात्कालिक समस्या का ताल्जुक है, टालस्टाय ने यह प्रतिपादित किया है कि जमीन पर व्यक्ति का ग्राधिकार होना एक भीपण श्रन्याय है। जमीन मनुष्य की ग्राजीविका का मुख्य साधन है श्रीर उसको कुछ लोग हड़प करले तो यह स्वाभाविक ही है कि ग्राम लोग भूवा मरेगे ग्रीर गुलाम बन जाने के लिए विवश होंगे। इमलिए टालस्टाय ने यह सुभाया है कि जमीन का इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए कि हर वह व्यक्ति जो उसके द्वारा ग्राजीविका प्राप्त करना चाहे, बमीन का श्रावश्यक भाग प्राप्त कर सके। यदि जमीन का यह प्रश्न हल हो जाय तो हमारे ग्रुग का एक बड़ा प्रश्न हल हो जाय, इसमें कोई शक नहीं। भारत जैसे कृषिवीवी देश के लिए उसका महत्व ग्रीर भी श्रविक है।

पाठक इन निबन्धों में यह भी देखें कि महर्षि टालस्टाय की विचार-धारा महात्मा गाँधी की विचारधारा से कितनी मिलती-जुलती हैं १ टालस्टाय वर्तमान अवस्था को वदलने के लिए हिंसात्मक उपायों का अवलम्बन करने की सलाह नहीं देते। वे राज्य सत्ता को मी हिसा का ही प्रतीक मानते हैं; अतः वे ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सत्ता जैसी कोई वस्तु न होगी ओर मनुष्य अपने लिए नहीं बिल्क सबके कल्याण की मावना से प्रेरित होकर काम करेगे। दूसरे शब्दों में टालस्टाय को हम अराजकतावादी कह एकते हैं, इस अन्तर के साथ कि वे अराजकतावादियों की माति हिसात्मक उपायों के उपासक नहीं। अन्याय और उत्पीड़न को रोकने का टालस्टाय ने एक ही मार्ग बताया है और वह यह कि अन्याय और अत्याचार का शिकार, उत्पीड़ित जन समाज अन्याय-अत्याचार का सामीदार न बने। बहुधा मनुष्य अपनी आपत्तियों का स्वय ही कारण हुआ करता है। अतः टालस्टाय कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाँवों पर खुद ही कुल्हाडी मारने का यह कार्य बन्द करना चाहिए।

जो लोग मानव समाज के लिए नवीन सगठन कायम करना चाहते हैं, उनकी बात टालस्टाय को ज्यादा अपील नहीं करती । उनकी यह मान्यता अवश्य सही प्रतीत होती है कि जब तक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का हृद्य परिवर्तन नहीं होता, कितना भी आदर्श समाज-सगठन क्यों न कायम किया जाय, अन्ततोगत्वा गलत हाथों में पड़ कर वह पुनः अष्ट हो जायगा। इसलिए टालस्टाय कहते हैं कि मनुष्य दूसरों को सुधारने की चिन्ता छोड़ कर पहले खुद को सुधारने की चिन्ता करें। इसमें कोई शक नहीं कि किसी रोग के लिए बाह्य उपचारों की अपेक्षा भीतरी उपचार अधिक कारगर होता है। किन्तु साथ ही हम बाह्य उपचारों की भी उपेक्षा तो नहीं कर सकते। मनुष्य को भीतर से अञ्छा बनने की परेखा मिले, इसके लिए हमको अनुकूल वातावरण सुलभ करना होगा, उसके मार्ग की उन बाधाओं को हटाना पड़ेगा, जो आज के इस विषम ससार में पग-पग पर उसका सामना करती हैं।

ग्राशा है महर्षि टालस्टाय के इन निबन्धों मे पाठकों को विचार श्रीर चिन्तन की प्रचुर सामग्री मिलेगी श्रीर यदि उन्होंने श्रयने जीवन को स्वार्थ की श्रीर से मोड कर सर्व-हित में लगा दिया सो वे भावी श्रादर्श समाज की नींव डालेंगे श्रीर श्रयना तथा जगत दोनों का साथ-साथ कल्यागा कर सकेंगे।

नई दिल्ली गाषी जयन्ती, १६४५

शोभालाल ग्रुप्त

# मालिक और मज़दूर

: ?:

# मानव समाज में शोषगा

सारा मानव समाज पशुत्रों के उस भुराड के समान है, जिसमें बैल, गाय श्रीर बछडे सभी हैं, श्रीर जो तारों से घिरे वाडे में बन्द है। बाडे के वाहर सुन्दर हरा-भरा चरागाह है ऋौर खाद्य-सामग्री की बहुतायत है। बाडे के भीतर पशुत्रों के लिए खाने को काफी घास नहीं है। फलस्वरूप बाडे में जो भी घास है उसको पाने के लिए वे पश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं त्रौर एक दूसरे को पैरो तले कुचल रहे हैं। पशुत्रों का मालिक भला और सदाशायी व्यक्ति है। उसे पशुश्रो की हालत देखकर बड़ा रज होता है। वह सोचने लगता है कि पश्चां की हालत किसं प्रकार सुधारी जाय । सोचते-सोचते उसने गायों के रात के विश्राम के लिए हवा श्रीर नालीदार सुन्दर छापर बधवा दिये। उसने उनके सींगों के सिरे महवा दिये ताकि वे जिन्दगी की लड़ाई मे अपने सींगों का उतनी भयकरता से प्रयोग न करे । उसने बृढे बैलो ग्रौर गायों के लिए उस बाढ़े के भीतर एक ऋौर हद-बन्दी बनादी, ताकि वे ऋपने बुढापे मे जिन्दगी की लड़ाई से वच जाय श्रौर घास के लिए निश्चित हो जायं। चू कि बछड़ो को मारा जा रहा था, वे भूख से भी मर रहे थे ऋौर उपयोगी पशु न बन पाते थे, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उन्हें रोज सबेरे थोड़ा दूध पीने के लिए मिल जाया करें। इस प्रकार, यद्यपि सब बछड़ों को काफी पोषण न भी मिलता था तो भी उन्हें इतना जरूर मिल जाता था कि वे जीवित रह सकते थे। मतलव यह कि पशुत्रों के स्वामी ने उनकी हालत सुधारने के लिए यथा-शक्ति प्रयत्न किया। किन्तु जब मैने पशुत्रों

के मालिक से पूछा कि ग्राप यह सीधी-सी बात क्यों नहीं करते कि वाडे की हट-बन्दी तोड कर पशुत्रों को बाहर निकाल दे; तो उसका उत्तर यह था कि यदि मैं ऐसा करूं तो फिर मुभे उनके दूध से जो हाथ धो लेना पडेगा।

#### : ?:

### काम का बंटवारा

मनुष्य जिस मकान में रहता है, वह अपने आप नहीं वन जाता, उसके चूल्हें में जो ई धन काम आता है वह भी वहा अपने आप नहीं पहुंचता, न पानी अपने-आप आता है और न रोटी आकाश से टपक पड़ती है। उसका भोजन, उसके कपड़े, उसके जूते आदि तमाम चीजों को पुराने जमाने के लोगों ने ही तैयार नहीं किया। आज भी उनको ऐसे आदमी तैयार कर रहे हैं जो सैकड़ों और हजारों की तादाद में मर रहे हैं। वे रात-दिन परिश्रम करते हैं, किन्तु उन्हें अपने और अपने वच्चों के लिए काफी भोजन-वस्त्र और रहने को स्थान नसीव नहीं होता।

सभी मनुष्यों को टरिद्रता से लडना पडता है। वे जीवन-सग्राम में इतने श्रिधिक व्यस्त हैं, फिर भी उनके माता-पिता भाई-बहन श्रीर वाल-बच्चे मीत के घाट उतर रहे हैं। उनकी हालत उन श्रादिमयों के समान है जो टूटे हुए श्रथवा श्रधडू वे जहाज में सवार हों श्रीर जिनके पास खाने-पीने का बहुत थोडा सामान वच रहा हो। उनको परमात्मा ने या प्रकृति ने ऐसी दशा में डाल टिया है कि श्रपनी जरूरतों के साथ विना निरन्तर सघर्ष किये उनका काम नहीं चल सकता। यदि हम उनके इस काम में बाघा डाले श्रथवा दूसरों के परिश्रम का इस तरह उपभोग करें कि जिससे सर्वसाधारण को कोई लाभ नहीं पहुच सकता, तो यह हमारे श्रीर उनके दोनों के लिए घातक सिद्ध होगा। तो फिर श्रधकाश पढे-लिखे लोग क्यों खुद परिश्रम नहीं करते श्रीर चुप-चाप दूसरों की मेहनत हक्ष लेते हैं जो उनके खुद के जीवन-निर्वाह के लिए श्रावश्यक होती

#### काम का बंटवारा

है ? क्या वे ऐसे जीवन को सात्विक श्रीर उचित समभते हैं ?

यदि कोई मोची ऐसे जूते बनावे जिनकी लोगों को जरूरत न हो और फिर यह कहे कि लोगों को उसकी खाने को देना चाहिए तो यह एक अजीब बात मालूम होगी। किन्तु इम उन सरकारी कर्मचारियों, धर्मा-धिकारियों, कलाविदों, विज्ञान-वेत्ताओं आदि के लिए क्या कहेंगे जो सर्वसाधारण के लिए कोई उपयोगी चीज पैदा नहीं करते और न जिनके काम की किसी को जरूरत है, किन्तु जो फिर भी 'काम के बटवारे' के सिद्धान्त के नाम पर अच्छा खाना-पहनना मागते हैं।

अवश्य ही काम का बटवारा हमेशा से चला आया है, किन्तु वह ठीक तभी हो सकता है, जब हम विवेक ग्रौर ग्रन्तःकरण पूर्वक उसे करने का निर्णय करें । जो बटवारा सब लोगो की बुद्धि और हृदय की मंजर हो, वह सब से अच्छा बटवारा होगा, आम लोग उसी बटवारे को सही समभते हैं, जिसके अनुसार किसी मनुष्य के किसी खास काम को दुसरे इतना जरूरी समभ्ते कि वे उसके बदले उम मनुष्य को राजी-खुशी से खाना और कपड़। देने को तयार हो जाय । किन्तु जो मनुष्य बचपन से लगा कर तीस वर्ष की उम्र तक दूमरों की मेहनत पर जिन्दा रहता है श्रीर यह वादा करता है कि जब मैं श्रपनी पढ़ाई समाप्त कर लूगा तो कोई बहुत उपयोगी काम करू गा-हालांकि किसी ने उसको ऐसा करने को नहीं कहा होता-वह अपना शेष जीवन भी उसी प्रकार विताता है श्रीर कहता रहता है कि मैं निकट भविष्य में कुछ-न-कुछ जरूर करू गा, किन्तु यह सही वटवारा नही हो सकता। यह तो नलवानों द्वारा दूसरो की मेहनत लेना हुया। हड़प खाने की इस क्रिया को धर्मवादी "दैवी निर्णय" दार्शनिक "जीवन की अनिवार्य अवस्था" श्रीर श्राजकल का विज्ञान "काम का बटवारा" कहते हैं।

काम का वटवारा मानव समाज में हमेशा रहा है श्रीर श्रागे भी रहेगा, किन्तु सवाल यह है कि हम कैसी व्यवस्था करें कि जिससे यह वंटवारा ठीक-ठीक हो जाय।

लोग कहते हैं—कुछ मानसिक श्रोर श्राध्यात्मिक श्रम करते हैं श्रीर कुछ शारीरिक श्रम करते हैं, क्यां यह काम का वंटवारा नहीं है ? उनको श्रम का यह बटवारा बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है, किन्तु है यह वास्तव में वही प्राचीन बलात्कार का नमूना।

"तुम मुक्ते भोजन दो, वस्त्र दो श्रीर मेरी सब तरह सेवा-चाकरी करो, क्योंकि तुम वचपन से ऐसा करने के श्रम्यस्त हो श्रीर में तुम्हारे लिए वह मानसिक कार्य करू गा जिसका मुक्ते श्रम्यास है। तुम मुक्ते शारीरिक भोजन दो श्रीर में उसके बदले में तुम्हें श्राध्यात्मिक भोजन दूंगा।" यह कथन सही प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में वह सही तभी हो सकता है जब सेवाश्रो का यह श्रादान-प्रदान स्वेच्छापूर्वक हो; शारीर-श्रम करने वालों का श्राध्यात्मिक भोजन पाने से पहले ही श्रपनी सेवाये देने के लिए मजबूर न होना पडता हो। श्राध्यात्मिक भोजन देने वाला व्यक्ति कहता है—'भैं यह भोजन तभी दे सकता हू जब तुम मुक्तको भोजन दो, वस्त्र दो, श्रीर मेरे घर का कुड़ा-कर्कट हटा कर ले जाश्रो।"

किन्तु शारीरिक भोजन सुलभ करने वाले न्यिक्त को ग्रापनी ग्रोर से विना किसी प्रकार की माग किये उपरोक्त काम करना पड़ता है। उसे ग्राध्यात्मिक भोजन मिले या न मिले, शारीरिक भोजन देना ही होता है। यदि यह ग्रादान-प्रदान स्वेच्छा-पूर्वक हो तो दोनों पत्तों के लिए उसकी शार्त भी समान ही हों। यह सच है कि मनुष्य के लिए शारीरिक भोजन की भाति ग्राध्यात्मिक भोजन भी ग्रावश्यक होता है। विद्वान व्यक्ति ग्राध्या कलाकार कहता है: "हम मनुष्यों की ग्राध्यात्मिक भोजन द्वारा तभी सेवा कर सकते हैं, जब वे हमारे लिए शारीरिक भोजन सुलग करे।" किन्तु शारीरिक भोजन देने वाला भी क्यों न कहे—"हम ग्रापके लिए शारीरिक भोजन सुलभ करना शुरू करे, उसके पहले हमको ग्राध्यात्मिक भोजन की जरूरत है; जब तक वह हमको न मिलेगा, हम शारीर-श्रम नहीं कर सकते।"

त्राप कहेंगे-"लोगों के लिए त्राध्यात्मक भोजन तयार करने के

लिए हमको किसान, लुहार, मोची, वढई, राज त्र्यादि के परिश्रम की जरूरत है।"

इसके जवाब में मजदूर भी यह कह सकता है—"में आपके लिए शारीरिक मोजन तैयार करने के लिए अम करू, उसके पहले मुक्ते आध्यात्मिक भोजन चाहिए। मुक्ते अम करने की शिक्त प्राप्त हो, इसके लिए मुक्ते धार्मिक शिद्धा, समतावादी समाज व्यवस्था, अम के साथ बुद्धि के सबोग और कला के सुख और आनन्द की जरूरत है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं जीवन के अर्थ के सम्बन्ध में शिद्धा-प्रगाली की खोज करू। आप मेरे लिए उसकी व्यवस्था कीजिए।

"मेरे पास सामाजिक जीवन के विधि-विधान बनाने के लिए भी समय नहीं है, जिनसे कि न्याय की अवहेलना न हो। आप ही मेरे लिए उनका निर्माण कीजिए, मेरे पास यत्न विद्या, प्रकृति विद्या, रसायन विद्या आदि को अध्ययन करने का समय नहीं हैं। मुफे ऐसी पुस्तके दीजिए, जिनके सहारे मैं अपने श्रीजारों मे, काम करने के तरीकों मे, रहने के मकानों में श्रीर उनमें रोशनी श्रीर गर्मों की व्यवस्था करने श्रादि कामों में सुधार कर सक्ं। में काव्य, चित्रकला श्रीर संगीत में भी श्रपने-श्राप को व्यस्त नहीं रख सकता। मुक्ते मनोरंजन श्रीर सुख की यह सब सामग्री दीजिए, जो जीवन के लिए श्रावश्यक है।"

श्राप कहेंगे कि यदि मजदूर-पेशा लोग श्राप के लिए जो श्रम करते हैं, वह न करे तो श्राप श्रपना महत्त्वपूर्ण श्रीर श्रावश्यक काम नहीं कर सकते। इस के जवाब में मजदूर भी यह कह सकता है—"यदि मेरे विवेक श्रीर श्रन्तःकरण की जरूरतों के मुताबिक मुक्ते धार्मिक पथ-प्रदर्शन न मिले, सरकार मेरे लिए काम की गारन्टी न करे, मुक्ते श्रपने श्रम को हल्का करने का ज्ञान न मिले श्रीर में कला का श्रानन्द न लूट सक् तो में हल जोनने, कूड़ा-कचरा ढोने श्रीर घरों की सफाई का श्रपना महत्त्व-पूर्ण काम, जो श्रापके काम जिनना ही श्रावश्यक है, नहीं कर सक् गा। श्रव तक तो श्रापने श्राप्यात्मिक भोजन के रूप में जो कुछ उपस्थित किया

है, वह न केवल मेरे लिए बिल्कुल निरर्थंक है, बिल मै नहीं समभ सकता कि वह श्रौर किसी के भी कुछ उपयोगी हो सकता है। श्रौर जब तक मुभे वह पोषण नहीं मिलेगा जो दूसरों के समान मेरे लिए श्रावश्यक है, तब तक मै श्रापके लिए शारीरिक भोजन पैदा नहीं कर सकता।"

यदि मजदूर ऐसा कहे तो क्या हो १ और यदि यह ऐसा कहे तो यह हसी की नहीं, विल्क स्पष्ट न्याय की ही बात होगी । बौद्धिक पिरश्रम करने वाले की श्रपेक्षा एक मजदूर का उक्त कथन कही ज्यादा ठीक होगा। कारण, बौद्धिक-श्रम करने वाले की श्रपेक्षा शरीर-श्रम करने वाले का काम ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे बुद्धि के स्वामी को वादाशुदा श्राध्या- तिमक भोजन देने में कोई हकावट नहीं हो सकती, जब कि मजदूर भोजन के श्रभाव में श्रम करने में श्रसमर्थ होता है।

ऐसी दशा में यदि हमारे सामने उक्त प्रकार की सीधी-सादी और न्यायोचित माग रखी जाय, तो हम बौद्धिक-श्रम करने वाले व्यक्ति उसका क्या जवाब देगे १ हम उस माग की किस प्रकार पूर्ति करेंगे १ हम यह तक नहीं जानते कि मजदूरों की जरूरते क्या हैं। हम तो उनके रहन-सहन के तरीकों, उनके विचारों और उनकी भाषा को भी भूल गए हैं। अज्ञान के वश होकर हमने अपना वह कर्तव्य भुला दिया है, जिसे हमने अपने सिर पर लिया था। हम यह भी भूल गये हैं कि हमारा श्रम किसलिए हो रहा है और जिन लोगों की सेवा करने का हमने निश्चय किया था, उन्हीं को हमने अपने वैज्ञानिक और कला-सम्बन्धी कायों का लद्द्य बना लिया है। हम अपनी ही प्रसन्नता और आनन्द के लिए उनका अध्ययन करते हैं। हम यह बिल्कुल भूल गए हैं कि हमारा काम उनका अध्ययन श्रौर वर्णन करना नहीं, बल्कि, उनकी सेवा करना है।

त्रव हमको सावधान हो जाना चाहिए ख्रौर गहराई के साथ ब्रात्म-निरीक्षण करना चाहिए। वस्तुतः हम उन पण्डे-पुजारियो के समान हैं, जिनके हाथों मे स्वर्ग की कुंजी तो है, लेकिन जो न तो खुद स्वर्ग मे जाते हैं त्रौर न दूसरों को जाने देते हैं। हम श्रपने ही भाइयो का जीवन वर्वाद कर रहे हैं त्रौर फिर भी श्रपने-त्राप को धर्मात्मा, दयालु, शिद्धित श्रौर पुण्यात्मा समके हुए हैं।

#### : 3:

### एक भीषगा अन्याय

जन साधारण जिस मुख्य ग्रन्याय का शिकार है, वह राजनैतिक सुधारो द्वारा नही मिटाया जा सकता। वह ग्रन्याय यह है कि जिस ज़मीन के इकडे पर मनुष्य पैदा होता है, उसका वह इस्तेमाल नही कर सकता, हालांकि कुद्रती तौर पर उसको यह हक हासिल होना चाहिए। इस ग्रन्याय की जधन्यता ग्रौर दुष्टता को समभने के लिए यह ग्रनुभव करना बरूरी हैं कि भूस्वामियों की ग्रोर से निरन्तर होने वाला यह ग्रत्याचार जब तक वन्द न होगा, तब तक किसी भी राजनैतिक सुधार द्वारा जनता को ग्राजादी नसीव नहीं हो सकती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। जब जन-साधारण भूस्वामियों की गुलामी से मुक्त होगे, तभी राजनैतिक सुधार राजनीतिज्ञों के हाथों के खिलौने होने की वजाय लोगों की ग्राकाद्वाग्रों के सच्चे द्योतक होंगे। जो लोग ग्रपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति करना नहीं चाहते, वल्कि ग्राम जनता की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, उनके सामने मैं इस निवध में यही विचार पेश करना चाहता हूं।

श्राप देहातों की श्रोर निकल जाइये श्रीर चाहे किसी से बात करके देख लीजिये। हरेक श्रापके सामने श्रपनी निर्धनता का रोना रोयेगा। लोगो के पास पेट भरने के लिए श्रक्त का श्रभाव है श्रीर इसकी वजह यह है कि उनके पास काफी जमीन नहीं है। भूमि से विचत कर दिये जाने के कारण देहातों में कितनी भयकर तन्नाही मची हुई है, यह वहा जाने पर खुद-व-खुद नजर श्रा जाता है। सवाल यह है कि उनको श्रोर उनके परिवारों को जिन्दा कैसे रक्खा जाय। श्रीर इस सबकी वजह है

जमीन की समस्या। त्राप लोगों से उनकी दुरावस्था का कारण पूछिये त्रीर यह भी पूछिये कि उन्हें क्या चाहिए; तो उनकी श्रोर से एक ही जवाव मिलेगा। वे ऐसा सोचने के लिए विवश हैं, क्योंकि निर्वाह योग्य भूमि की कमी की मुख्य शिकायत के श्रलावा उन्हें महसूस करना पड़ता है कि वे भूस्वामियों श्रीर सेठ-साहूकारों के गुलाम हैं। उनपर इसलिए श्राये दिन जुर्माने होते हैं, वे पिटते श्रीर श्रपमानित होते हैं कि कभी उनके मवेशी निकटवर्ती भूस्वामी के बांडे में चले जाते हैं या वे वहासे घास का बोभा श्रथवा लकड़ी का गट्टर जिसके बिना वे ज़िन्दा नहीं रह सकते, उठा लाते हैं। श्रतः श्राम लोगों की दृष्टि से भूमि का सवाल सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उनके श्रागे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कृषि पर निर्मर रहने वाली श्राबादी, जिसकी तादाद बढ़ती रहती हैं, उस श्रवस्था में जिन्दा नहीं रह सकती जब कि उसके पास बहुत थोड़ी जमीन हो, श्रीर उसे श्रपने श्रलावा उन तमाम परोपजीवियों का भरण-पोषण करना पड़ता हो, जो उसके साथ नत्थी हैं श्रीर उसके चारों श्रोर रेगते रहते हैं।

हेनरी जार्ज ने ग्रपने एक भाषणा में कहा है— "मनुष्य क्या है ? सबसे पहले वह एक जानवर है, जमीन का जानवर है जो जमीन के विना जिन्दा नहीं रह सकता। मनुष्य जो कुछ पैदा करता है, वह जमीन से ही पैदा होता है। यदि हम गहराई से विचार करें तो हमको ज्ञात होगा कि तमाम उत्पादक श्रम तभी होता है जब जमीन को जोता वोया जाय, या जमीन से पैदा होने वाली सामग्री को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाय कि उससे मनुष्य की ग्रावश्यकताएं ग्रौर इच्छाए पूरी हो सके। यही क्यों, खुद मनुष्य का शरीर भी पृथ्वी से ही पैदा होता है। हम पृथ्वी के वेटे हैं— खाक से पैदा हुए, खाक में मिल जायगे। मनुष्य से ग्राप वे सब चीजे ले लीजिये जो जमीन से निकली हो ग्रौर फिर रह जायगा सिर्फ शरीर रहित ग्रात्मा। इसलिए यदि ग्रापका किसी ऐसी जमीन पर कव्जा हो, जिसपर दूसरे मनुष्य का जीवन निर्भर हो तो ग्राप उस मनुष्य के

मालिक बन जायगे और वह आपका गुलाम। जिस जमीन पर मेरा जीवन निर्भर हो, उस जमीन का मालिक अपने पशु आ की भाति ही मुक्तको जीवन-दान दे सकता है-या मार सकता है। हम गुलामी की प्रथा को खत्म करने की चर्चा करते हैं, पर हमने गुलामी को उठाया कहा है ? हमने केवल गुलामी के एक विकृत रूप को, दास-प्रथा को नष्ट किया है। किन्तु हमको एक और गहरी और प्रच्छन्न गुलामी को, जो कही ज्यादा घातक है, खत्म करना है। वह है औद्योगिक गुलामी, जिसमे आजादी के नाम पर मनुष्य को प्रायः गुलाम बना लिया जाता है।"

सब देशों में यही हाल है। त्रालसी लोग भव्य राजमहलों मे रहते हैं त्रीर श्रमजीवी त्राधेरे त्रीर गन्दे घरों मे।

हेनरी जार्ज आगे कहते हैं—"यह सब कितना विचित्र मामला है, जरा सोचिए तो, हम सम्भवत दरिव्रता को बुरा कहते हैं और यह उचित ही है कि हम ऐसा करें।... प्रकृति श्रम को और सिर्फ श्रम को दान देती है, किसी भी चीज को पैदा करने के लिए मानव-श्रम की पहलें आवश्यकता होती है। जो मनुष्य ईमानदारी से और भली प्रकार मेहनत

करता है वह धनवान होना चाहिए श्रौर जो ऐसा नही करता वह गरीब होना चाहिए । किन्तु हमने प्रकृति के क्रम को ऐसा वदल दिया है कि हम श्रम करने वालों को दिरद्र समफ्तने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम श्रम करने वालों को मजबूर करते हैं कि वे उन लोगों को कुछ दे जो श्रम करने की इजाजत देते हैं। ग्राप किसी से कोट, कुर्ता या मकान खरीदते हैं तो ग्राप उन चीजों के विकेता को श्रम का उपहार देते हैं, ऐसी चीज का मूल्य देते हैं जो उसने पैदा की है या पैदा करने वाले से ली है। किन्तु जब ग्राप किसी ग्रादमी को जमीन के बदले कुछ देते हैं, तो ग्राप उसको किस चीज का बदला देते हैं श्राप उसको ऐसी चीज का बदला देते हैं जिसको किसी ग्रादमी ने पैदा नहीं किया, जो मनुष्य के पैदा होने से पहले भी थी ग्रथवा जिसका मूल्य उसने व्यक्तिगत रूप से स्थापित नहीं किया, बिल्क उस समाज ने किया जिसके ग्राप भी ग्रग हैं।

यही कारण है कि जिसने जमीन हस्तगत कर ली और उस पर कब्जा जमा लिया, वह धनवान है और जो जमीन को जोतता—वोता है या जमीन की पैदावार से चीजे बनाता है, गरीब है।

हम श्रावश्यकता से श्रिधिक उत्पत्ति का रोना रोते हैं, किन्तु जव लोगों की जरूरते ही पूरी नहीं होती, तब श्रावश्यकता से श्रिधिक उत्पत्ति का सवाल ही कहा पैदा होता है ? जिन चीजों के लिए यह कहा जाता है कि वे श्रावश्यकता से श्रिधिक पैदा हुई हैं, उनकी बहुत लोगों को ज़रूरत रहती है। यह चीजे उनको क्यों नहीं मिलती ? इसलिए कि उनको खरीदने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं, यह बात नहीं है कि उनको उन चीजां की जरूरत ही न हो। श्रीर उनके पास उन चीजों को खरीदने के साधन क्यों नहीं है ? वे बहुत थोड़ा कमाते हैं। जब लोगों की श्रीसत श्रामदनी एक या डेढ श्राना रोज हो, तो ज्यादा मात्रा में चीजे नहीं वेची जा सकती।

तो मनुष्य इतनी कम मजदूरी पर काम करने के लिए क्याँ विवश

होते हैं ? इसलिए कि यदि वे ज्यादा मजदूरी मागे तो ऐसे वेकार लोगों की बहुतायत है जो उनकी जगह काम करने को तैयार हो जायगे। वेकारों की इस भीड़ की वजह से ही ऐसी तीव प्रतिस्पर्दा होती है कि मजदूरी की दर घट कर अल्पतम रह गई है। क्या कारण है कि लोगों को काम नहीं मिलता ? क्या आपने विचार किया है कि लोगों का काम न पा सकना कितनी अजीव बात है ? आदम को—प्रारम्भिक पुरुष को काम पाने में कोई मुश्किल न हुई और न रावित्सन कू सो को हुई। काम तलाश करने का उनके सामने सवाल ही न था।

यदि मनुष्यों को काम देने वाला न मिले, तो वे श्रपने-श्राप काम पर क्यों नहीं लग जाते ? सिर्फ इसलिए कि उनको उस तत्व से विचत कर दिया गया है, जिस पर कि मानव-श्रम किया जा सकता है । मनुष्यों को मजदूरी पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पद्धी करनी पड़ती है, क्यों कि उनको श्रपने-श्रापको काम में लगाने के प्राकृतिक साधनों से विचत कर दिया गया है, उनको ईश्वर के राज्य में कोई ऐसा जमीन का उकड़ा नहीं मिल सकता कि जिसको वे उपयोग में ला सके श्रौर उसके वदलें उन्हें दूसरे श्रादमी को कुछ न देना पड़े।

'मनुष्य परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी गरीबी का अन्त हो, किन्तु दरिद्रता ईश्वरी-नियमों की वजह से पैदा नहीं होती, ऐसा कहना घोर नास्तिकता है। उसका जन्म होता है उस अन्याय में से, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ करता है। कल्पना कीजिए, यदि परमात्मा आपकी प्रार्थना सुनले तो वह उसको पूरा किस प्रकार करेगा, जब तक कि वह अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करता। सोचिए—परमात्मा हमको ऐसी कोई वस्तु नहीं देता जिसकी गणना हम दौलत में करते हैं। वह हमको केवल कचा माल देता है, दौलत पैदा करने के लिए मनुष्य को उसका उपयोग करना पड़ता है। क्या वह हमको कच्चा माल काफी मात्रा में नहीं दे रहा। और वह हमको ज्यादा मात्रा में भी देने लगे तो वह दरिद्रता का अन्त कैसे करेगा? कल्पना कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं

के जवात्र में वह सूर्य की शिक्त को या घरती के गुणों को बढादे, वह पौधों में ज्यादा पैदावार की शिक्त भर दे या पशुस्रों को ज्यादा तादाद में स्रपनी सन्तान बढाने के लिए समर्थ बना दें, तो इसका लाभ किसको मिलेगा ? ऐसे देश को सामने रखकर उत्तर दीजिए जहा जमीन पर चन्द व्यिक्तयों का एकाधिकार हो—— अधिकाश सभ्य देशों में यही व्यवस्था है। सिर्फ भू-स्वामियों को। श्रीर यदि खुद परमात्मा भी हमारी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से वह सब चीजे भेज दे जिनकी मनुष्यों को जरूरत है, तो उनका लाभ कौन उठावेगा ? भूस्वामी। वे उन सब चीजों पर अधिकार जमा लेंगे श्रीर जिन लोगों के पास जमीन न होगी, उनको काम करने के लिए मजबूर करेंगे। वे उन चीजों को बेचना शुरू कर देंगे, यहा तक कि भूमि-रहित लोगों को उन चीजों को खरीदने के लिए श्रपने बदन के कपड़े भी उतार देने पड़ेगे। तब नतीजा यह होगा कि एक श्रोर वे भूखों मरने लगेंगे श्रीर दूसरी तरफ उन चीजों का ढेर लग जायगा श्रीर भूस्वामी शिकायत करने लगेंगे कि पैदावार श्रावश्यकता से बढ गई है।

मेरा कहने का यह त्राशय नहीं है कि इस मौलिक अन्याय को मिटा देने के बाद हमारे लिए कुछ करने-धरने को शेप नहीं रह जायगा। मैं जो कहना चाहता हू वह तो यह है कि तमाम सामाजिक प्रश्नों के मूल में हमारी ज़मीन की व्यवस्था मुख्य है। मैं यह कहना चाहता हू कि स्त्राप जो चाहे कीजिए, चाहे जैसा सुधार कीजिए, जो व्यापक-दरिद्रता फैली हुई है उसे स्त्राप तवतक नहीं मिटा सकते, जबतक कि ग्राप उस तत्व को, जिस से मनुष्यों को जिन्दा रहना है, चन्द व्यक्तियों की निजी जायदाट बनी रहने देने हैं। सरकार का सुधार कीजिए, टैक्स घटा कर कम-से-कम कर दीजिए, रेल की सड़के बनाइये, सहयोग समितिया खोलिए, मुनाफों को मालिकों स्त्रीर मजदूरों में बाट दीजिए, पर इस सबका नतीजा क्या होगा १ यही कि जमीन की कीमत बढ़ जायगी। क्या तमाम सुधारों का यही नतीजा नहीं होता कि जमीन का मृल्य बढ़ जाता है—वह मूल्य, जो कुछ लोग जीने का स्त्रिधकार पाने के लिए दूसरों को देते हैं।

मनुष्य भन्नण, मानव बलिदान, धार्मिक व्यभिचार, कमजोर लड़के-लड़कियों की हत्या, खूनी प्रतिशोध, सारी की सारी वस्तियों का सहार, न्यायालयों का उत्पीडन, ऋग्निदाह, कोडे बाजी ऋौर गुलामी यह सब प्रथाये पहले रह चुकी हैं। किन्तु यदि हम इन भयंकर प्रथात्रों श्रीर रिवाजों को पार कर चुके हैं, तो हमसे यह सिद्ध नही होता कि अब भी ऐसी प्रथाय और रिवाज जारी नहीं हैं जो जाग्रत विवेक श्रीर अन्त करण वालों के लिए उन पुरानी प्रथाओं के समान ही घणास्पद हैं जिनकी कि दुःस्मृति-मात्र अब शेष रह गई है। मनुष्य की सफलता का मार्ग ग्रसीम है ग्रौर हर ऐतिहासिक काल मे ऐसे ग्रन्धविश्वास, भ्रम श्रौर हानिकर रिवाज रहे हैं, जिनको मानव पीछे छोड जाता है श्रीर जो भूतकाल की चीजे हो चुकती हैं। कुछ कुप्रथात्रों का सुदूर भविष्य के कुहरे में हमे दर्शन होता है, श्रीर कुछ वर्तमान काल में मौजूद होती हैं, जिनको मिटाना हमारी जिन्दगी का सवाल वन जाता है। इस युग की जिन प्रथात्रों को हमें मिटाना है, उनमें मृत्यु श्रीर श्रन्य दण्डों तथा व्यभिचार, मासाहार ऋौर सैनिकवाद का समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार जमीन पर व्यक्तिगत ऋधिकार ऐसी कुप्रथा है, जिसे मिटाना भी उक्त बुराइयों की भाति ही जरूरी है। किन्तु लोग परम्परागत अन्यायां को एकदम या सहृदय लोगो द्वारा उनकी हानिया समभ लेने के बाद फीरन ही नहीं छोड़ देते। वे ग्रागे बढते हैं, एकते हैं, पीछे हटते हैं ग्रीर फिर त्राजादी की त्रोर लम्बी छलाग मारते हैं। हम इस किया की प्रसव-वेदना से तुलना कर सकते हैं। भूमि पर से व्यक्तिगत ऋघिकार उठाने के सम्बन्ध में भी यही होगा।

भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की बुराई और अन्याय की ओर हजारों वर्ष पहले अवतारी पुरुषों ने ध्यान दिलाया है ओर योरोप के प्रगतिशील विचारक अक्सर इसकी बुराई को वताते आये हैं। फास की राज्य-क्रान्ति में जिन्होंने प्रमुख भाग लिया था, उन्होंने खास तौर पर इसका बयान किया है। उसके बाद जनसख्या में वृद्धि हो जाने और अधिकाश

श्रवाधित भृमि पर धनिकों के कब्जा जमा लेने तथा शिचा के विस्तार के कारण यह अन्याय इतना स्पष्ट हो गया है कि प्रगतिशील लोग ही नहीं, बहुत साधारण लोग भी उसको देखने और महसूस करने लगे हैं। किन्तु जो लोग जमीनों की मिल्कियत से लाभ उठाते हैं— खुद मालिक भी और वे भी जिनके स्वार्थ इस प्रथा के साथ बंध गये हें — मीजूदा व्यवस्था के इतने ग्रादी हो गये हैं और उससे इतने लम्बे अर्से तक लाभ उठा चुके हैं कि उन्हें इसका अन्याय मालूम ही नहीं होता और वे सत्य को अपने-आप से और दूसरों की नजरों से छिपाने की हर कोशिश करते हैं, दबाते हैं। सत्य अधिकाधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हो रहा है, किन्तु वे उसे विकृत करने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं और यदि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे उसको चुप करने की कोशिश करते हैं।

गत शताब्दी के ऋखीर में इंग्लैंगड में हेनरी जार्ज नाम के महापुरुष पैदा हुए थे। उन्हों ने भूमि पर व्यक्तिगत ग्रिधिकार की प्रथा के अन्याय ग्रीर जुल्म को प्रकट करने ग्रीर प्रचलित शासन प्रणालियों के श्रधीन उसको मिटाने के उपाय सुमाने के लिए भारी मानसिक श्रम किया। उन्हों ने अपने मन्तव्य को इस जोर और स्पष्टता के साथ प्रकट किया है कि कोई भी निष्पच् व्यक्ति उससे सहमत हुए विना न रहेगा। उसे स्वीकार करना पडेगा कि जब तक यह मौलिक ग्रन्याय नहीं मिटाया जायगा, लोगों की अवस्था सन्तोषजनक न होगी श्रौर यह भी कि हेनरी नार्ज ने जो उपाय सुकाये हैं, वे युक्तिसंगत, न्यायपूर्ण ग्रौर व्यावहारिक हैं। किन्तु हुआ क्या १ खुद इंग्लैएड में और त्रायलैएड में भी, जहां कि भृमि पर व्यक्तिगत ऋधिकार की बुराई नग्न-रूप मे विद्यमान थी, ऋधिकाश प्रभावशाली श्रौर पढे-लिखे लोग हेनरी जार्ज की शिद्धार्श्रों के विरुद्ध हो गये। जिन लोगों ने पहले सहमित प्रकट की वे भी वाद में खिलाफ हो गये। इस प्रकार जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत की प्रथा की रचा करने में जिनका स्वार्थ था, उनके सामूहिक प्रयत्न से हेनरी जार्ज की शिचाये त्राज्ञात वनी हुई हैं त्रौर ज्यो-ज्यों समय चीतता जाता है, उनकी त्रफ

ग्रीर भी कम से कम ध्यान दिया जाता है। त्र्रिधिकाश शिचित कहलाने गले लोग उनको सिर्फ नाम से ही जानते हैं।

किन्तु जमीन निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती, यह सत्य आधुनिक जीवन के वास्वविक अनुभवों से इतना स्पष्ट हो चुका है कि उस व्यवस्था को, जिसमे जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकार किया जाता है, कायम रखने का एक ही मार्ग है और वह यह कि उसके बारे में सोचा ही न जाय, सत्य की अवहेलना की जाय और अन्य ध्यान बटाने वाले मामलों में अपने-आप को व्यस्त रखा जाय। आज के सभ्य देशों में यही किया, जा रहा है।

योरोप श्रीर श्रमेरिका में राजनैतिक कार्यकर्ता लोगों की मलाई के लिए हर किस्म के कामो की श्रोर ध्यान देते हैं। श्रायात-निर्यात कर, उपनिवेश, श्राय-कर, फौजी श्रौर समुद्री वजट, समाजवादी श्रसेम्वलिया, सघ श्रौर महा सघ, ममापितयों के निर्वाचन, कुटनीतिक सम्बन्ध श्रादि ऐसे विषय हैं, जिन पर उनका ध्यान लगा रहता है। मिर्फ एक ही विषय ऐमा है जिसको वे नहीं छूते श्रौर वह यह है कि तमाम मनुष्यों का जमीन का उपयोग करने का जो श्रधिकार छिन गया है, उसको पुन कायम किया जाय। बिना इसके लोगों की हालत नहीं सुधर सकती। यद्यपि राजनैतिक कार्यकर्ता यह महस्म किये बिना नहीं रह सकते कि श्रौद्यो गिक श्रौर सैनिक मगड़ों में वे जो कुछ कर रहे हैं, उससे राष्ट्रों की शक्ति का हास ही होने वाला है। फिर भी वे श्रागे की बात पर विचार नहीं करते श्रौर तात्कालिक जरूरतों के ग्रागे सिर भुका देते हैं। वे ऐसे चक्कर में फसे हुए हैं कि जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है श्रीर सानो वे श्रपने-श्रापको उस जादू भरे तिलस्म में भुला बैठे हैं।

योरोप श्रोर श्रमेरिका के राजनैतिक कार्यकर्ताश्रों का यह चिणिक श्रज्ञान दयाजनक है। किन्तु इसका कारण यह है कि इन महाद्वीपों के लोग गलत रास्ते पर इतनी दूर जा चुके हैं कि उनमें से श्रधिकाश जमीन से जुदा हो चुके हैं, वे श्रपनी श्राजीविका या तो कारखानों में या खेतों पर मजदूरी करके कमाते हैं । इसलिए यह समभा जा सकता है कि योरोप श्रीर श्रमेरिका के राजनीतिज्ञों को लोगों की श्रवस्था सुधारने के लिए श्रायात-निर्यात कर, उपनिवेश श्रीर कम्पनियों का निर्माण श्रादि मुख्य जिरेये प्रतीत होते हैं। किन्तु जिन देशों में श्रस्ती-नव्ने प्रतिशत श्रावादी खेती पर निर्भर करती हो श्रीर जहां लोग एक ही बात की माग करते हों, कि उन्हें खेती करने का मौका दिया जाय, वहां स्पष्टतः श्रीर ही किसी चीज की जरूरत है। योरोप श्रीर श्रमेरिका के लोगों की हालत उस मनुष्य जैसी है, जो एक रास्ते पर बहुत दूर निकल चुका है। शुरू में उसने उस रास्ते को सही समभा था। श्रव यद्यपि वह ज्यो-ज्यों, श्रागे बढता है, श्रपने लच्च से दूर हटता जाता है, फिर भी उसे श्रपनी भूल स्वीकार करने में भय मालूम होता है। किन्तु जो देश चौराहे पर खडे हैं, उन्हें तो सीधा रास्ता पकडना चाहिए।

लोगों की मलाई का दम भरने वाले क्या कहते हैं ? वे दावा करते हैं कि समाचार पत्रों को स्वाधीनता टी जाय, धार्मिक-सिट्ध्णुता बरती जाय, अमजीवी संघों को आजादी दी जाय, आयात-निर्यात-कर लगाये जाय, सशर्त दण्ड दिये जाय, धर्म सस्थाओं को राज्य सस्था से जुदा किया जाय, अम के साधनों को भविष्य में राष्ट्र की सम्पत्ति बनाया जाय, सहयोग सस्थाये खाली जायं, और सब से पहले प्रतिनिधि शासन कायम किया जाय, जैसा कि योरोप और अमेरिका के देशों में एक असें से कायम है। किन्तु यह प्रतिनिधि शासन आज तक न तो सब रोगों की रामबाण दवा भूमि-समस्या को हल कर सका है और न उसको ठीक रूप में ही सामने रख सका है।

लोगों ने गायों के एक कुंड को बाड़े में बन्द कर दिया है। उनकें दूप पर वे जीवित रहते हैं। गायों ने बाड़े में जो भी घास था, उसकों खा डाला है या पैरों तलें रीद डाला है। वे भ्खों मरती हैं स्रोर उन्होंने एक दूसरे की पूछों को भी चवा डाला है। वे वाड़े से बाहर निकल कर स्रागे चरागाह में जाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। किन्तु जो लोग

इन गायो के दूध पर जिन्दा रहते हैं, उन्होंने बाड़े के चारों छोर खेतों मे रग ग्रौर तम्बाकू के पौवे लगा दिये हैं। उन्होंने फूलों की क्यारिया लगोई हैं, घुड़-दौड़ का मैदान बनाया है, बगीचा लगाया है स्रौर टेनिस खेलने का चौक बनाया है। कहीं गाये इन चीजों को खराब न कर दे, इसलिए वे उन्हें बाडे से बाहर नही निकलने देते, किन्तु गाये राभती हैं ऋौर दुवली हो रही हैं। लोगों को डर पैटा हो गया है कि उन्हें दूध मिलना बन्द हो जायगा। इसलिए वे गायों की दशा सघारने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। वे उनके लिए छापर डलवाते हैं, गीले ब्रश से गायों के बदन को रगडवाते हैं, सींगों को सोने से महवाते है श्रीर दूध निकालने के समय को बदलते हैं। वे बढ़ी ख्रीर बीमार गायो की देग्त-रेख ख्रीर चिकित्सा की चिन्ता करते हैं, वे टूध निकालने के नये श्रीर सुधरे हुए तरीको का त्राविष्कार करते हैं श्रीर त्राशा करते हैं कि बाडे मे उन्होंने एक खाम किस्म का जो ग्रासाधारण पोषक घास लगाया है, वह खूब उगेगा। वे इन ग्रौर दूसरी ग्रानेक वातों के वारे में चर्चा करते हैं, किन्तु वह बात नहीं करते जो खुद उनके त्रोर गायों के लिए हितावह है कि बाड़े की दीवारों को तोड़ डाले श्रीर गायों को श्राजाद कर दे, ताकि वे श्रपने चारों श्रोर फैले हुए विस्तृत चरागाहो का श्रानन्द लूट सके।

लोगों का यह व्यवहार युक्ति-संगत नहीं है । किन्तु उसका एक कारण है । बाड़े के चारों ग्रोर उन्हाने जो चीज खड़ी की हैं, उनका मोह वे नहीं छोड़ सकते । किन्तु उन लोगों के लिए क्या कहा जाय, जिन्होंने ग्रयने बाड़े के चारों ग्रोर कुछ नहीं लगाया है, किन्तु फिर भी प्रथम श्रेणी के लोगों की नकल करके ग्रयनी गायों को बाड़े में बन्द रखते हैं ग्रोर दावा यह करते हैं कि वे ऐसा गायों के हित के लिए करते हैं । किन्तु हम यही कर रहे हैं । हम उन लोगों के लिए जो जमीन के ग्रमाव से निरन्तर पीड़ित हैं, हर किस्म की पश्चिमी सस्थाग्रों की व्यवस्था करते हैं, पर मुख्य बात को भूल जाते हैं जिसकी लोगों को खास जरूरत है । वह यह कि जमीन पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का खात्मा किया जाय

श्रौर उस पर हरेक का समान श्रधिकार कायम किया जाय।

यह समक्त में ऋगने योग्य बात है कि योरोप के जो लोग प्रत्यत्त् या अप्रत्यत्त् रूप में अपने ही देशवासियों के अम पर जीवन-निर्वाह नहीं करते, किन्तु जिनकी रोटी कारखानों के माल के बदलें में उपनिवेशों के मजदूर कमाते हैं और जो उन्हें खिलाने और पोषण करने वाले मजदूरों की मेहनत और पीडा को नहीं देखते, वे भावी समाजवादी सगठन का ढाचा खड़ा कर सकते हैं, जिसके लिए कि वे मानव-समाज को तयार करने का दावा करते हैं और शान्त चित्त से चुनाव आन्दोलनो, दलगत संघर्षों, धारा सभाओं के बाद विवादों, मित्रमडलों की स्थापना और उत्थापना और समय गुजारने के अन्य विविध कार्यों में, जिन्हें वे विज्ञान और कला का नाम देते हैं, व्यस्त रहते हैं।

योरोप के इन परोपजीवियों का पोषण करने वाले असली लोग हिन्दुस्तान, अभीका और आस्ट्रेलिया के वे मजदूर हैं जिन्हें वे नहीं देख पाते। किन्तु जिन देशों के पास कोई उपनिवेश नहीं हैं और जहा लोगों को अपनी रोटी कमाने के लिए घोर कष्ट सहना पडता है, वहा हम अपनी अन्यायपूर्ण अवस्था का बोभ दूरवर्ती उपनिवेशों पर नहीं डाल सकते। हमारा पाप सदा हमारी आखों के सामने रहता है। जो लोग हमारा पोषण करते हैं, हम उनकी जरूरतों को नहीं समभते। हम न उनकी पुकार सुनते हैं और न उसका कोई उत्तर ही देने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत हम उनकी सेवा करने के नाम पर योरोपीय टग पर समाजवादी सगठन कायम करने की तैयारी करते हैं और इस बीच ऐसे कामों में समय गवाते हैं कि जिन से हमारा मनोरजन हो और ध्यान बटा रहे। हम दावा तो यह करते हैं कि हमारा उद्देश्य लोगों की भलाई करना है, किन्तु हम कर यह रहे हैं कि लोगों के रक्त की अन्तिम बृद भी चूस लेते हैं, ताकि वे हम परोपजीवों का पोषण कर सके।

ें लोगों की भलाई के लिए हम पुस्तकों पर से प्रतिवन्ध हटवाने। स्वेच्छ्याचारितापूर्ण निर्वासनों को रद्द करवाने, सब जगह प्राथमिक श्रीर कृषि स्कूल खुलवाने, ग्रस्पतालों की सख्या बढ़वाने, टैक्सों की बकाया माफ करवाने, कारखानो की कड़ी देख भाल करवाने ग्रौर घायल मजदूरों को मुग्रावजा दिलवाने, जमीन की पैमायश करवाने, जमीन खरीदने के लिए कृषि-बैंकों से किसानों को सहायता दिलवाने ग्रादि कामों की कोशिश करते हैं।

पर एक बार कल्पना कीजिए लाखों लोगों के सतत कछो की । बुद्ध स्त्री-पुरुष ग्रौर बच्चे ग्रभाव के मारे मर रहे हैं । शिक्त से ग्रधिक काम करने ग्रौर पर्याप्त गोजन न मिलने के कारण मरने वालों की सख्या कम नहीं है । कल्पना कीजिए कि जमीन के ग्रभाव में देहात के लोगों को किस कटर गुलामी ग्रौर ग्रपमानों का शिकार होना पड़ रहा है, उनकी शिक्त का दुरुपयोग हो रहा है ग्रौर उन्हें ग्रानावश्यक मुसीवते भेलनी पड़ रही हैं । ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि यदि लोगों की सेवा का नाम लेनेवालों के सब उद्योग सफल हो जायं तो भी वह सागर में एक बिंदु के बराबर ही होगा ।

लोगों की भलाई का दम भरने वाले लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, जो गुण ग्रौर परिमाण दोनों की दृष्टि से महत्व-हीन परिवर्तनों की योजना करते हैं। ग्रौर इस बात की तिनक भी परवाह नहीं करते कि लाखों मजदूर जमीन पर भ्स्यामियों के कब्जा जमा लेने के कारण गुलामी में सब रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ ग्रागे बढ़े-चढ़े सुधारक यह पसद करेंगे कि लोगों को मुगोबते ग्रौर बढ़ जाय ताकि ग्रपने पुराने देहाती जीवन के बढ़ले कारखानों का सुधरा हुग्रा जीवन ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़े। ऐसे लोगों की विचार-हीनता ग्राश्चर्यजनक है। वे ग्रपने दिमाग से कुछ सोच नहीं सकते बल्कि पश्चिम का ग्रन्थानुकरण करना चाहते हैं। उनके हृदय की कठोरता ग्रौर निर्दयता ग्रौर भी ग्राश्चर्यजनक है।

एक समय था जब परमात्मा के नाम पर मनुष्यों को लाखों की तादाट में मारा गया, सताया गया, फासी पर लटकाया गया, ग्रीर कत्ल

किया गया। अत्र हम अपने बङ्ज्यन के अभिमान में उन कामों को करने वालों को घृगा की नजर से देखते हैं। किन्तु हम गलती पर हैं। वैसे लोग त्राज भी हमारे बीच मे मौर्जुंद हैं। स्रन्तर केवल इतना ही है कि पुराने जमाने के लोगों ने यह काम परमात्मा श्रीर उसकी सच्ची सेवा के नाम पर किये, श्रीर श्रव लोगों के नाम पर श्रीर उनकी सच्ची सेवा के लिए किये जाते हैं। पुराने लोगों मे कुछ ऐसे भी थे जो ख्वाहम-ख्वाह श्रौर दृढ्तापूर्वक विश्वास करते थे कि उन्हें सत्य का ज्ञान है। उनमे कुछ कुछ ऐसे भी थे जो दम्भी थे त्रौर परमात्मा की सेवा करने के बहाने ग्रपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। जनता उन्ही का ग्रनुसरण करती थी जो सन से अधिक साहसी होते थे। अन जो लोग जनता की सेना के नाम पर बुरा कर रहे हैं, उनमें भी ऐसे श्रादमी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ उनको ही सत्य का पता है। उन्हें मालूम है कि कौन दम्भी है ऋौर जनता क्या चाहती है । परमात्मा की सेवा के ठेकेदारी ने धर्म के नाम पर ग्रानर्थ किया, किन्तु जनता के सेवकों ने अपने वैज्ञानिक सिद्धान्त के नाम पर यदि कम हानि की है तो इसका कारण यह है कि उन्हें ग्रभी काफी समय नहीं मिला। किन्तु उनके सिर पर लोगों में कड़ता श्रौर फूट फैलाने का बोभा तो लद चुका है। दोनो प्रकार की हलचलो की विशेषताए एक-सी हैं। पहले तो परमात्मा के श्रीर जनता के इन सेवको में से त्र्यधिकाश का जीवन संयमहीन ग्रौर खराब है। उन्हे ग्रपने पद का इतना अभिमान है कि वे सयम की ग्रावश्यकता ही नहीं समभते। दूसरी विशे-षता यह है कि जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रति उनकी कोई दिलचस्पी, सुकाच या प्रेम नहीं है। दर ग्रसल पुराने धर्म-ध्विषयो को न परमात्मा से प्रेम था श्रीर न वे उसके साथ एकात्म्य स्थापित करना चाहते थे। वे न तो परमात्मा को जानते थे ग्रौर न जानना चाहते थे। यही हाल बहुत से जन-सेवको का है। उनके लिए जनता की हैसियत एक पताका से अधिक नहीं। जनता से प्रेम करना या मिलना-जुलना तो दूर रहा, वे उसे जानते ही नहीं। वे तो उसको वृग्णा,

उपेचा ग्रौर भय की दृष्टि से देखते हैं। उनकी तीसरी विशेषता यह है कि यद्यपि वे एक ही परमात्मा अथवा एक ही जनता की सेवा में लगे हुए हैं, किन्तु उनमे न केवल सेवा के साधनों के सम्बन्ध में ही मत भेद है, बल्कि जो लोग उनसे सहमत नहीं होते, उनके कामो को वे गलत ग्रौर हानिकारक समभते हैं ग्रौर उनको टवाने की पुकार मचाते हैं । फलस्वरूप पुराने जमाने मे लोग जिन्दा जला दिये जाते थे श्रौर सैकडो की तादाद में एक साथ मौत के घाट उतार दिये जाते थे श्रौर श्रव फासी, केंद्र श्रीर हत्याश्रो का जोर है। श्रीर श्राखिरी, किन्तु मुख्य विशेषता दोनो की यह है कि वे यह बिल्कुल नही जानते कि जिनकी वे सेवा करना चाहते हैं, उनकी मशा क्या है। परमात्मा ने प्रत्यन्त ग्रौर स्पष्टरूप में बताया है कि मनुष्य ग्रापने पडौसियों से प्रेम करके श्रौर दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करके जैसा कि वे दूसरों से श्रपने लिए त्रपेचा करते हैं, उसकी सेवा करें । किन्तु उन्होंने परमात्मा की सेवा का यह तरीका नही ग्रपनाया। वे तो बिल्कुल दुसरी ही बात चाहते हैं जो उन्होंने ग्रपने दिमाग से पैटा की है ग्रौर उसी को परमात्सा का ग्रादेश वताते हैं। जनता के सेवक भी ऐसा ही करते हैं। लोग क्या करते और चाहते हैं, इसका उन्हें कुछ पता ही नहीं। वे लोगों की सेवा के लिए ऐसा काम करते हैं, जिसकी लोगो को न तो इच्छा ही होती है स्त्रीर न कल्पना ही। वे अपने ही रास्ते से लोगो की सेवा करते हैं, किन्तु वह काम करने की कोशिश नहीं करते जिसको लोग बराबर चाहते रहते हैं। समाज-व्यवस्था मे सभी जगह एक परिवर्तन निहायत जरूरी है।

समाज-व्यवस्था म अभी जगह एक परिवर्तन निहायत जरूरी है।
उसके बिना मनुष्य जीवन में एक कदम ग्रागे नहीं बढ़ सकता। इस
परिवर्तन की ग्रावश्यकता हर वह ग्राटमी समस्तता है जो पूर्वाग्रह का
शिकार नहीं है। वह किसी एक देश का नहीं, बल्कि सारी दुनिया का
सवाल है। मनुष्य जाति के इस युग के तमाम कष्टों का उसके साथ
सम्बन्ध है। जो लोग मजदूरी पर खेती का काम करते हैं, उनमें से
ग्राधिकाश जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत को स्वीकार नहीं करते। वे

इस प्राचीन बुराई को मिटाने की माग करते रहते हैं।

किन्तु इस त्रीर किसी का ध्यान नहीं है। इस उल्टी गंगा का कारण क्या है ? जो लोग भले, दयालु त्रीर समभदार हैं—सरकारी त्रीर गैर-सरकारी सभी वगों में ऐसे लोग होते हैं—त्रीर जो लोगों का हित चाहते हैं, वे लोगों की एकमात्र जरूरत को क्यों नहीं समभते, जिसके लिए कि वे निरन्तर कोशिश करते रहते हैं त्रीर जिसके त्रभाव में वे बराबर कष्ट उठाते हैं। इसके बजाय वे बहुत-सी ऐसी बातों पर क्यों शिक्त खर्च करते हैं, जिनसे लोगों का तब तक कोई भला नहीं हो सकता, जब तक कि लोग जिस बात को चाहते हैं, वह पूरी नहीं हो जाती ? सरकारी त्रीर गैर-सरकारी दोनों ही किस्म की जनता के इन सेवकों का हाल उस व्यक्ति के समान है जो कीचड में फसे हुए घोडे की सहायता तो करना चाहता है, किन्तु गाड़ी में बैठा रहता है त्रीर बोभ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह घरता है तथा समभता है कि मैं घोड़े की हालत को सुधार रहा हू। ऐसा क्यों ? हमारे जमाने के लोग, जो त्रच्छी तरह त्रीर सुख-पूर्वक रह सकते हैं, बुरी तरह त्रीर कष्ट-पूर्वक क्यों जी रहे हैं ?

इसका कारण यह है कि हम लोगों में धार्मिक-भावना का ग्रभाव है। धर्म के विना मनुष्य न्यायोचित जीवन नहीं विता सकता। ग्रौर दूसरों के लिए क्या ग्रन्छा ग्रौर क्या बुरा है, क्या ग्रावश्यक ग्रौर क्या ग्रनावश्यक है यह तो वह ग्रौर भी कम जान सकता है। यही कारण है कि बमाने के जन-सेवक लोगों के जीवन ग्रौर जरूरतों को इतना गलत समके हुए हैं। उनके लिए बहुत-सी बाते चाहते हैं, किन्तु उस बात को भूले हुए हैं जिसकी कि उन्हें जरूरत है।

धर्म के बिना मनुष्यों को वस्तुतः प्रेम नहीं किया जा सकता। श्रीर बिना प्रेम के यह नहीं जाना जा सकता कि लोगों को क्या चाहिए, कम चाहिए या श्रिधिक चाहिए। जो धार्मिक-वृत्ति के नहीं हैं श्रीर इसलिए वस्तुतः प्रेम नहीं करते, वहीं लोगों की पीडा के मुख्य कारण को भुलाकर नगएय श्रीर महत्त्वहींन सुधारों की श्रीर ध्यान दे सकते हैं; जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वही खुद एक हद तक उनके कष्ट के कारण वन जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के भावी सुख के सम्बन्ध में सूदम सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर सकते हैं। वे लोगों के वर्तमान कष्टों की छोर ध्यान न देगे, जिनके तत्काल दूर होने की छावश्यकता है छौर जो दूर किये जा सकते हैं। यह तो वैसी ही वात हुई कि किसी ने एक भूखें छाटमी से उसका भोजन छीन लिया छौर वाद में उसको उपदेश देने लगा कि भविष्य में वह भोजन कैसे पा सकेगा। वह यह जरूरी नहीं समभता कि उसने जो भोजन छीन लिया है, उसमें से भूखें को कुछ हिस्सा दे दे।

सौभाग्यवश महान लोक-कल्याणकारी ग्रान्दोलन उन परोप-जीवियों के बल पर सफल नहीं हुग्रा करते, जो लोगों का रक्त चूस कर जिन्दा रहते हैं। ऐसे ग्रान्दोलनों का श्रेय उन लगन वाले, सीघे ग्रौर महान् धार्मिक पुरुषों को होता है, जो ग्रपने स्वार्थ, ग्रहंकार या महत्वाकान्ता का ख्याल नहीं रखते ग्रोर न बाहरो परिणामों की चिन्ता करने हैं। उन्हें तो परमात्मा के ग्रागे ग्रपने मानव-कर्त्तव्यों का हिसाब देना होता है।

ऐसे ही व्यिक्त अपने मूक और हद कायों द्वारा मनुष्य जाति को आगे ले जाते हैं। वे लोगों की अवस्था सुधारने के लिए इधर-उधर के काम करके दूसरों की निगाह में ऊचा उठने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि वे ईश्वरीय नियम और अपने अतः करण के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में स्वभावतः उनकी आखों के सामने ईश्वरीय नियम की सब से बड़ी अबहेलना उपस्थिन होती है और वे अपनी और दूसरों की मुक्ति के उपाय करते हैं।

इटली के महापुरुष मैजिनी ने कहा है कि समाज-व्यवस्था में बड़े सुधार महान धार्मिक ग्रान्दोलनों के द्वारा ही होते हैं। जमीन पर व्यक्ति-गत मिल्कियत रूपी पाप का ग्रन्त भी धर्म-भावना जागृत होने पर ही होगा। इसका ग्रन्त राजनैतिक सुधारों, समाजवादी व्यवस्थाग्रों ग्रथवा क्रान्ति द्वारा न होगा। दान की रकमों से अथवा सरकारी भोजनालयों से भी यह नहीं होगा । इस प्रकार के ऊपरी उपायो से समस्या के मध्य-बिन्दु पर से ध्यान हट जाता है और उसके हल होने में बाधा पैदा हो जाती है। न तो श्रस्वाभाविक बलिदानो की जरूरत है और न लोगों की चिन्ता करने की ज़रूरत । त्र्यावश्यकता सिर्फ यह है कि जो लोग यह पाप कर रहे हैं या उसमे हिस्सा ते रहे हैं, उन्हे उसका भान हो जाय और उससे छुटकारा पाने की उनमे इच्छा जागृत हो जाय । जिस प्रकार सत्य की भले श्रादमी हमेशा समभते श्राये हैं, उसको सब मनुष्य समभ ले कि ज़मीन किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं हो सकती, और जिनको उसकी जरूरत है, उनको उससे विचत रखना पाप है । श्रपने भरण-पोषण के लिए जिन्हे ज़मीन की जरूरत है, उनको उससे विचत रखने में लोगों को शर्म महसूस होनी चाहिए। जरूरत-मन्द लोगो को जमीन से वचित रखने के कार्य में सहयोग देने वालों को भी शर्म ब्रानी चाहिए । जमीन का स्वामी होना ग्रौर दूसरों के अम से लाभ उठाना शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तभी काम करने को विवश होते हैं, जब उन को जमीन पर उनके उचित श्रधिकार से वचित कर दिया जाता है।

दास-प्रथा के सम्बन्ध में क्या हुआ ? भूस्वामियों को खुद लज्जा आने लगी, अन्याय पूर्ण और निर्दयी कानूनों पर अमल करने में सरकार को शर्म महसूस होने लगी और जो दास-प्रथा के शिकार थे, खुद उनकों भी अनुभव होने लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। भूस्वामी-प्रथा के सम्बन्ध में भी यही होने वाला है। और यह किसी एक वर्ग के लिए ही नहीं, विल्क सब वर्गों के लिए और एक देश के सब वर्गों के लिए ही नहीं, विल्क सारी मानव-जाति के लिए आवश्यक हैं।

हेनरी जार्ज ने लिखा है—समाज-व्यवस्था मे शोर मचाने ग्रौर चिहाने, शिकायत करने ग्रौर निन्दा करने, पार्टिया बनाने ग्रथवा क्रान्तिया करने से सुधार नहीं होता, वह होता है भावना की जाग्रति ग्रौर विचारों की प्रगति से । जब तक विचार ठीक न होगा, तबतक सही काम नहीं हो सकता ख्रौर जब विचार ठीक होगा तो काम भी ठीक होगा।

'हरेक व्यक्ति श्रीर मानव सगठन जो समाज को हालत सुधारना चाहता है उसके लिए बडा काम है शिद्धा-प्रसार का, विचारों के प्रसार का। इस कार्य में हरेक विचारशील श्रादमी मदद दे सकता है। वह पहले खुद श्रपने विचारों को शुद्ध बनावें श्रीर फिर श्रपने सम्पर्क में श्राने वालों के विचारों को शुद्ध करें।

यह बिल्कुल ठीक है, किन्तु उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचार के अलावा धार्मिक भावना की भी जरूरत है—जिसके फलस्वरूप गत शताब्दी में गुलामों के मालिकों ने यह महसूस किया कि वे गलती पर हैं और खुद व्यक्तिगत हानि और वर्बादी उठाकर भी उन्होंने उस पाप से पीछा छुड़ाया जो उनको सता रहा था। यदि जमीन को मुक्त करने का बड़ा कार्य सिद्ध होता है तो भूस्वामियों में वैसी ही भावना जाग्रत होनी चाहिए और इस हद तक जाग्रत होनी चाहिए कि लोग उस पाप से मुक्त होने के लिए, जिसके वे शिकार थे, और हैं, सब कुछ कुर्वान करने को तैयार हो जाय।

एक श्रीर सैकड़ो, हजारों श्रीर लाखों एकड जमीन पर स्वामित्व भोगना, जमीन का व्यवमाय करना श्रीर जमीदारी से इस या उस तरीके से लाभ उठाना, लोगों को सताकर ऐश्वर्य्य का जीवन बिताना श्रीर श्रन्याय से प्राप्त श्रसाधारण सुविधाश्रों को छोड़ने के लिए तैयार न होना श्रीर दूसरी श्रोर सभासमितियों में लोगों की हालत सुधारने के वारे मे चर्चायं करना न केवल श्रन्छा नहीं है, बल्कि हानिकारक श्रीर भयकर है श्रीर सामान्य विवेक श्रीर ईमानदारी के प्रतिकृत है।

जो लोग भूमि से विचत हैं, उनकी हालत सुधारने के चतुराई पूर्ण उपाय खोजने की जरूरत नहीं, किन्तु विचत करने वालों को यह समभाना चाहिए कि वे पाप कर रहे हैं। उन्हें हर जोखम उठाकर उससे विरत होना चाहिए। हरेक व्यक्ति का ऐसा नैतिक काम मानव-समाज की इस समस्या को हल करेगा। रूस में गुलामों का उद्धार जार के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों के द्वारा हुआ जिन्होंने गुलाम-प्रथा के पाप को समभा श्रीर श्रपने व्यक्तिगत लाभ का खयाल न करके उससे मुक्त होने का प्रयत्न किया। इसका श्रेय उन लोगों को है जो दूसरों क्रो कष्ट पहुचाये विना खुद कष्ट उठाने को उद्यत हुए ग्रीर जिन्होंने ग्रपनी दृष्टि के ग्रनु-सार सत्य की खातिर कष्ट सहे भी। जमीन की मुक्ति के सम्बन्ध में भी यहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ऐसे लोग हैं जो इस महान कार्य को सिद्ध करेंगे । जमीन का सवाल दास-प्रथा के सवाल जितना ही परिपक्व हो चुका है। पचास वर्ष पहले जिस प्रकार समाज मे दास-प्रथा के विरुद्ध वेचैनी फैल गई थी श्रीर हर प्रकार के बाह्य उपचार किये गये, किन्तु जब तक दास-प्रथा का परिपक्व सवाल हल न हुआ, कोई नतीजा नही निकला। इसी प्रकार त्र्याज जब तक भूमि का परिपक्व सवाल हल न होगा, तब तक बाह्य उपचारों से न कुछ सहायता भिलेगी, न मिल सकती है। यह सवाल उन लोगों द्वारा हल न होगा, जो बुराई की बुराई को कम करने, ग्रथवा लोगों को राहत पहुचाने ग्रथवा भविष्य पर दार-मदार बाधने की चेष्टा करते हैं। इसका श्रेय तो उनको मिलेगा, जो यह रामभते हैं कि गलती का चाहे जितना परिमार्जन किया जाय, गलती, गलती ही रहेगी। जिस आदमी को हम सता रहे हो उसको राहत पहुचाने की कोशिश वेकार है स्रोर जब लोग कष्ट भुगत रहे हैं तो उनकी पीड़ा को मिटाने का सर्वोत्तम इलाज होना चाहिए।

भूमि-समस्या को हल करने का तरीका हैनरी जार्ज ने इतना बिटया निकाला है कि वर्तमान राज्य सगठन ग्रीर ग्रानिवार्य कर-वस्ली के दायरे में उससे ज्यादा ज्यावहारिक, न्याय पूर्ण ग्रीर शान्तिमय तरीका दूसरा नहीं हो सकता । मेरे खयाल से हेनरी जार्ज का यह विचार सही है कि जमीन पर ज्यक्तिगत मिल्कियत के पाप का ग्रन्त निकट है । उसने जिस ग्रान्दोलन को जन्म दिया, वह प्रसव की ग्राखरी वेदना थी, ग्रव नव जीवन निकट है, लोगों के लम्बे कष्टों का ग्रन्त होने वाला है । मेरा खयाल है कि इस भीषण ग्रीर विश्वव्यापी पाप का ग्रन्त मनुष्य-जाति के वि

इतिहास में एक युगान्तर होगा। मै चाहता हूं कि योरोप और अमेरिका के लोगों की भाति मेरे देशवासियों को कारखानों की शरण न लेगों पड़े, वे जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर के इस समस्या को हल करें और दूसरें लोगों के सामने न्यायपूर्ण, स्वतत्र और सुखी जीवन का उटाहरण पेश करें। आशा है हम लोग, जो दूसरों के अम द्वारा पोषण पाते हैं और जिन्हें दूसरों की बदौलत मानसिक कार्य करने का अवकाश मिला है। अपने पाप को पहचानेंगे और व्यक्तिगत लाभ की परवाह न करते हुए सत्य की खातिर उसको मिटा डालेंगे।

#### : 8:

### ज़मीन का विभाजन

जमीन के बटबारे के सम्बन्ध में हेनरी जार्ज की योजना यह है—
जमीन के उपयोग के लाभ और सुभीते हर जगह समान नहीं होते। जो
जमीन उपजाऊ, अच्छी जगह और घनी आबादी के नजदीक होगी,
उसको बहुत से लोग प्राप्त करना चाहेगे। जमीन जितनी ही ज्यादा
अच्छी और लाभदायक होगी, उतना ही अधिक लोग उसे लेना चाहेगे।
अतः इस प्रकार की तमाम जमीन की कीमत उसकी उपयोगिता के हिसाव
से आकी जानी चाहिए। जो जमीन जितनी लाभदायक हो, वह उतनी ही
महगी हो और जो कम लाभदायक हो, वह सस्ती हो। जिस जमीन के
बहुत थोडे गाहक हो उसकी कोई कीमत न होनी चाहिए, वह तो उन
लोगों को, जो उसे उपयोग में लेना चाहे, बिना मूल्य देदी जाय।

जब देश की तमाम जमीन का इस प्रकार मूल्य ग्राक' लिया जाय, तो हेनरी जार्ज का प्रस्ताव यह है कि सरकार एक कानून बनावे जिसके ग्रमुसार ग्रमुक वर्ष की ग्रमुक तारीख के बाद जमीन किसी व्यक्ति-विशेष की मिल्कियत न होकर सारे राष्ट्र की यानी तमाम लोगो की हो जाय। ग्रीर जमीन रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस जमीन का निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य राष्ट्र को यानी तमाम लोगो को ग्रदा करे। इस रकम में से तमाम सार्वजिनक ग्रथवा राष्ट्रीय कामो के लिए खर्च किया जाय ग्रौर दूसरे तमाम टैक्सों की वस्ली बन्द कर दी जाय।

इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी भृस्वामी चाहे जितनी जमीन अपने अधिकार में रख सकेगा, किन्तु उसके बदले में उसे काफी रकम सरकार को देनी पड़ेगी, यदि जमीन की दर पाच रुपया बीघा हो तो दो हजार बीघा जमीन के लिए भूस्वामी को दस हजार रुपया वार्षिक देना पड़ेगा और इतनी बड़ी रकम दे सकना उसके लिए आसान न होगा। देहातों में रहने वाले किसान कम खर्च पर अपनी आवश्यकतानुसार जमीन पा सकेगे। इसके अलावा उन्हें और कोई टैक्स न देना पड़ेगा और वे देशी और विदेशी तमाम माल बिना कोई कर चुकाये खरीद सकेगे। शहरों में मालिक मकानों और कारखानों के मालिक बने रह सकते हैं, किन्तु उनको अपनी जमीन की निर्दिष्ट दर सार्वजनिक कोप में भरते रहना होगा।

इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हांगे-

- १ कोई भी व्यक्ति ऋपने उपयोग के लिए जमीन प्राप्त करने से विचत न रहेगा।
- २, ऐसे श्रालसी लोगों का श्रस्तित्व मिट जायगा जो जमीन पर कब्जा जमाये हुए है श्रीर उसको उपयोग मे लाने की इजाजत देने के बदले दूसरों को काम करने के लिए भजबूर करते हैं।
- र्व जमीन उन लोगों के अधिकार में होगी, जो उसको काम में लंगे। उनके अधिकार में नहीं जो खुद उसका उपमीग नहीं करते।
- ' ४. चू कि जमीन पर अम करने वालों को जमीन मिल जायगी इसलिए वे कारखानों श्रीर फैक्ट्रियों में मजदूर बनकर श्रथवा शहरों में नोकर बनकर काम न करेंगे श्रीर देहातों में वस जायगे।
- ५. मिलो, फैक्टरियो, कारखानों मे निरीक्त को ग्रोर टैक्स वस्त करने वालों की कोई जरूरत न रह जायगी, सिर्फ जमीन का टैक्स वस्त करने वालों की जरूरत पडेगी, ग्रीर जमीन चुराई नहीं जा सकती ग्रीर 'उसपर

टैक्म वग्ल करना सबसे सरल है।

६. सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अम न करने वाले दूसरों के अम से नाजायज लाभ उठाने के पाप से बच जायगे। इस पाप के वे बहुधा अपराधी नहीं होतं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें आलस्य का पाठ पढाया जाता है और वे काम करना जानते ही नहीं। 'वे उस बढ़े पाप से भी बच जायगे जो उन्हें अपने पाप-कर्म का समर्थन करने के लिए भूठ बोलकर करना पड़ता है। अमिकों को भी अम न करने वालों से ईष्यी करने, उनकी निन्दा करने और मरने-कटने के लिए उद्यत हो जाने का लोभ और पाप न करना पढ़ेगा और इस प्रकार मनुष्यों-मनुष्यों में विग्रह का एक बड़ा कारण नष्ट्र हो जायगा।

### : 4:

# मालिकों का कर्त्तव्य

हमने टो साल तक दुष्काल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का काम किया। उसके फलस्वरूप हमारा पुराना विश्वास विल्कुल हढ हो गया कि मनुष्यों के अधिकाश प्रभावों और दरिद्रता एव उनसे सलग्न पीड़ा और शोक का जन्म हमसे पृथक किमी असाधारण और क्या का का सम एय कि मनी असाधारण और क्या का का सम पर आधार रखते हैं। उनके मूल में सामान्य स्थायीक रण हैं जो हम पर आधार रखते हैं। हम पढें लिखे लोगों का गरीब सीधे सादे अमिकों के प्रति जो अधार्मिक और मातृत्य विरोधी सम्बन्ध रहा है, वहीं सारी असाइयों की जड़ है। जिम दुष्य और अभाव का उन्हें निरन्तर सामना करना पड़ता है जोर उसके फलस्वरूप उन्हें जिस कट्टता और कष्ट सहन का भागीदार होना पड़ता है, वे पिछुले दो सालों में और ज्यादा स्पष्ट हो गए थे। यदि इस वर्ष हमको अभाव, शीत और भूख की चर्चा नहीं मुनाई देती, हजारों लोग अति परिश्रम से थक कर नहीं मर रहे और अध-मरे बढ़ और बालक नहीं दिखाई देते तो इसका यह मतलब नहीं कि ऐसा आगे होगा ही नहीं। होगा सिर्फ यहीं कि हम ऐसे हश्यों को न

देखेंगे, हम उन्हें भुला देगे श्रीर श्रपने दिल में यकीन कर लेगे कि उनका श्रास्तित्व ही नहीं है श्रीर यदि है तो वह श्रानवार्य है श्रीर उसका कोई हलाज नहीं हो सकता। किन्तु यह मन समभावन ठीक नहीं। यह बिल्कुल सम्भव है कि उक्त हश्यों का नामो-निशान मिटा दिया जाय। उनका श्रास्तित्व नहीं रहना चाहिए। समय श्रा रहा है जबकि दुखदाई हश्य मिट जायगे श्रीर वह समय निकट है।

हमको मजदूर वर्गो की नजर से मधु का प्याला कितनी ही ऋच्छी तरह छिपा हुन्रा क्यों न प्रतीत हो, श्रम के भार से कुचले गये श्रीर अधपेट मजदूरों के बीच अपनी मौज शौक की जिन्दगी का समर्थन करने के लिए हमारे वहाने चाहे जितने चतुराईपूर्ण, प्राचीन और सर्वमान्य क्यों न हो, ज़नता और हमारे सम्बन्धों पर अधिकाधिक रोशनी पड़ रही है स्त्रीर हमारी हालत शीघ ही उस स्त्रपराधी की भाति भयावह ग्रीर लज्जाजनक हो जायगी जो ग्रचानक दिन निकलने ही पकड़ लिया जाता है । एक व्यापारी मज़दूरों को निकम्मा श्रौर हानिकर माल देता है और उसकी श्रधिक से श्रधिक कीमत वस्ल करने की कोशिश करता है अथवा मान लीजिए अन्छा उपयोगी माल देता है। वह कह सकता है कि वह सच्चा व्यापार करके लोगों की ग्रावश्यकता पूर्ण करता है। कपडा, दर्पण, सिगरेट अथवा शराब बनाने वाला भी कह सकता है कि वह मज़दूरों को काम देकर उनका पेट भरता है ऋथवा एक सरकारी कर्मचारी ऋघपेट रहने वाले लोगों से प्राप्त रकम में से हजारों रुपया वेतन लेकर भी यह मान सकता है कि वह लोगों की भलाई के लिए काम करता है। ऋथवा एक भूस्वामी ऋपने किसान को जीवन-मजदूरी भी न देकर कह सकता है कि वह खेती के तरीकों में सुधार करके देहाती जनता की खुशहाली बढ़ा रहा है। किन्तु अब, जब कि लोग रोटी के ग्रमाव में भ्लों मर रहे हैं ग्रौर दूसरी तरफ भूस्वामियों के सैकड़ो बीघा खेतों में शराच बनाने के लिए आलू बोये गए हैं, उपरोक्त बाते नहीं कही ना सकतीं। जब कि हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो भोजन के अभाव

में श्रीर काम की श्रिधिकता के कारण मर रहे हैं। हम यह श्रनुभव किये विना नहीं रह सकते कि हम मजदूरों के श्रम से उत्पन्न सामग्री का जो उपयोग करते हैं, उसके फलस्वंरूप एक श्रोर मजदूरों को रोटी के लाले पड़ जाते हैं श्रीर दूसरी श्रोर उनपर काम का बोभ इतना बढ जाता है कि उनकी कमर तोडे डाल रहा है। बाग-त्रगीचो, क़ला-मिन्दरों श्रीर शिकारगाहों जैसे उच्छुद्धल सुखोपभोग की बाते छोड़ दे तो भी शराब का हर गिलास, शक्कर मक्खन श्रीर मास का प्रत्येक करण लोगों की थाली में से श्राता है श्रीर जितना ही हम इन वस्तुश्रों का उपयोग करते हैं उतना ही मजदूरों का भार बढ़ जाता है।

मभे याद है कि अकाल पडने से कई वर्ष पहले चेकोस्लोवािकया की राजधानी प्रेग से एक नौजवान विद्वान देहात में मुक्त से मिलने आया था। वह बडा नीतिमान था । हम एक किसान का घर देखने गये जो दूसरों की अपेचा खुशहाल था। हमने देखा कि उस घर में भी घर की मालिकन को अपनी शिक्त से अधिक काम करना पडता है, वह असमय ही बृद्ध हो गई है श्रोरं फटे-पुराने कपड़े पहने है, एक बीमार वालक है जो पडा-पड़ा बुरी तरह चिल्ला रहा है, एक दुवला-पतला बछडा श्रौर उसकी लगडी मा वधे हैं, गन्दगी ऋौर नमी है, दुर्गेधित वायु फैली हुई है श्रीर घर का मालिक किसान चिन्ताग्रस्त श्रीर निराशा में हुवा हुश्रा है। मुफ्ते याद है कि जब हम उस किसान को फोंपड़ी से बाहर निकले तो मेरा साथी मुक्त से कुछ कहने लगा। इतने मे अचानक उसकी आवाज वन्द हो गई ग्रौर वह रो पडा। वह कुछ महीनों मास्को ग्रौर पीट्सवर्ग में रह चुका था। वहा वह कोलतार की सड़कों पर घूमा था, सजी-धजी दुकाने देख चुका था । वहा मकान भी एक से एक शानदार थे-त्रजायव घर, पुस्तकालय, राजमहल त्रादि की इमारते एक दम भव्य थी। इस सबके बाद उसने पहली बार उनको देखा जो यह सारा ऐश्वर्य सलभ करते हैं । उनकी हालत देखकर वह दग रह गया । वह समऋता था कि मेरे देश मे अपेन्ताकृत आजादी है, शिन्ता सार्वत्रिक है, हर आदमी शिक्तिं की श्रेणी मे प्रवेश कर सकता है—सुखोपभोग परिश्रम का उचित पुरस्कार है और मानव जीवन को नष्ट नहीं करता। में उसका यह ख्याल सहीं नहीं मानता। लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ीं कोयलों की लानों को खोदा है। उसी कोयले से हमारे सुखोपभोग की ग्राधिकतर सामग्री पैटा होती है। योरोप वालों को इस बात का भी क्या पता कि उपनिवेशों में दूसरी जातियों के लोग उनकी सनक की पूर्ति करने के लिए मरते खपते रहते हैं ? किन्तु जो देश उपनिवेशों पर जीवित नहीं रहते, वे ऐसा नहीं समक्त सकते। वहा यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि उस देश के धनिकों का सुखोपभोग ग्रापने देशवासियों के दुःखों ग्रीर ग्रामां के लिए जिम्मेदार है। हम यह ग्रानुभव किये बिना नहीं रह सकते कि हमारे ग्राराम ग्रीर सुखोपभोग की खातिर ग्रानेक मनुष्यों के जीवन नष्ट हो जाते हैं।

सूरज निकल चुका है। प्रकट को हम नहीं छिपा सकते। हम सरकार की ग्रोट में, लोगों पर शासन करने की जरूरत के नाम पर, विज्ञान ग्रथवा कला (जो लोगों के लिए ग्रावश्यक सममें जाते हैं), के नाम पर ग्रथवा सम्पत्ति के पवित्र ग्रधिकारों की रच्चा ग्रीर ग्रपने पूर्वजों की परम्पराग्रों की रच्चा के नाम पर सत्य पर पर्दा नहीं डाल सकते। सूरज निकल चुका है ग्रीर ये पारदर्शों परदे कोई बात किसी से छिपी नहीं रख सकते। हरेक ग्रादमी ग्रथ यह समभता है ग्रीर जानता है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वह लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, (क्योंकि लोगों ने उनसे सेवा करने के लिए कन्न कहा था ?) बल्कि वेतन पाने के लिए करते हैं ग्रीर जो विज्ञान ग्रीर कला के च्चेत्र में लगे हुए हैं, वे भी लोगों को प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि तनखाहों ग्रोर पेन्शनों के लिए लगे हुए हैं । ग्रीर जो लोगों को भूमि से वचित रखते हैं, वे किन्ही पवित्र ग्रिधकारों को कायम रखने के लिए ऐसा नहीं करते। उनका उद्देश्य होता है ग्रपनी ग्रामटनी बढाना, ताकि वे ग्रपनी मन-मानी इच्छाग्रों की पूर्ति कर सके। इस सत्य को छिपाना ग्रीर भूठ बोलना ग्रव सम्भव

नही रह गया है।

शासक वर्ग धनिकों ऋौर श्रम न करने वालों के लिए श्रव केवल दो ही मार्ग रह गये हैं। एक मार्ग तो यह है कि वे न केवल धर्म को त्र्यसली ऋथों मे तिलाजिल दे दे, बल्कि मानवता, न्याय ऋौर इस प्रकार के तमाम सद्गुणो को ताक में रख दे त्रोर साफ-साफ कह दे-- "हमारे ये विशेषाधिकार हैं, ग्रौर कुछ भी क्यो न हो हम उनकी रक्षा करेगे। जो भी हम को उनसे विचत करना चाहेगा, उसको हम से लड़ना होगा १ ताकत हमारे हाथ में है। फॉसी के तख्ते, जेलखाने, ग्रदालते, पुलिस सभी हमारे अधिकार मे हैं।" दूसरा मार्ग यह है कि हम अपना अपराध स्वीकार कर ले, फूठ बोलना छोड दे, पश्चात्ताप करे श्रीर लोगो की सहायता करें-योथे शब्दो से नहीं जैसा कि हम करते ग्राये हैं ग्रर्थात् लोगो को दुःख श्रौर कष्ट पहचा कर जो लाखो रुपया इकट्टा किया जाता है उसमें से हजार दो हजार खर्च कर देते हैं, विलक श्रमिकों श्रीर हमारे बीच जो ग्रप्राकृतिक दीवार खड़ी है उसको तोड़ डाले ग्रीर केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि बस्ततः उनको ग्रापना भाई स्वीकार कर ले। हम श्रपने जीवन क्रम को बदल दे, श्रपनी सविधाश्रों श्रीर विशेषाधिकारों को तिलाजिल दे दे श्रीर उसके बाद जनता के समकत्त् खडे हो श्रीर श्राम लोगो के साथ शासन, विज्ञान श्रीर समता के वरदानों को प्राप्त करें, जिनको कि हम विना उनकी इच्छा जाने वाहर से देने की कोशिश करते त्राये हैं। हम चौराहे पर खड़े हैं त्रौर हमको फैसला करना है कि हम को किस रास्ते पर चलना है।

पहले मार्ग का ऋर्थ यह है कि हम सदा के लिए ऋसत्य को ऋपनाते हैं, हमको यह निरन्तर डर बना रहता है कि कही हमारे ऋसत्य का पर्दी फाश न हो जाय। उस दशा में यह महसूम होता है कि ऋगने-पीछे एक-न-एक दिन हमको उस स्थान से ऋलग कर दिया जायगा, जिससे कि हम इस कदर चिपटे हुए हैं। दूसरे मार्ग का ऋर्थ यह है कि हम स्वेच्छापूर्वक उस बात को स्वीकार करले जिसका हम दावा करते ऋाये हैं और जो

हमारा हृदय श्रौर विवेक चाहता त्राया है तथा उसपर श्रमल शुरू करदे; क्योंकि यह श्रागे-पीछे होकर रहना है। यदि हम खुद न करेंगे तो दूसरे लोगो के इस शिक्त-सन्यास में ही वर्तमान संसार के कष्टों का श्रन्त निहित है। हम वास्तविक धर्म को श्रपनावे श्रौर जो श्रसत्य है उसका त्याग करें, तभी मुक्ति सम्भव है।

### : ६ :

# मज़दूर क्या करें ?

मै अब अधिक दिन जीने वाला नहीं हू और मरने के पहले मैं मजदूरों को बता देना चाहता हूं कि मैने उनकी पद्दलित अवस्था के सम्बन्ध में क्या सोचा है, और वे किन उपायों द्वारा अपने को आजाद कर सकते हैं। शायट जो कुछ मैंने सोचा है (मैने बहुत सोचा है) वह मजदूरों के लिए उपयोगी साबित हो जाय। सम्भवतः मै यह रूस के अमजीवियों को लह्य मे रखकर लिख रहा हू, कारण, में उन्हीं के बीच में रहता हू और दूसरे देशों के मजदूरों की अपेचा उन्हें ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। किन्तु मुक्ते आशा है कि मेरे कुछ विचार अन्य देशों के मजदूरों के लिए भी वेकार साबित न होंगे।

श्रमजीवियो, तुमको श्रपनी तमाम जिन्टगी कठोर परिश्रम करते हुए गरीबी में गुजारनी पडती है श्रीर दूसरी श्रोर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुलं काम नहीं करते एव तुम जो कुछ पैदा करते हो, उससे लाभ उठाते हैं। तुम उन लोगों के गुलाम हो। किन्तु जो सहृदय श्रीर समभ्तदार व्यिक हैं उनको यह ज्ञान हो चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

पर इसका उपाय क्या है १ पहला सरल और स्वामाविक उपाय तो यह प्रतीत होता है कि जो लोग तुम्हारे श्रम का श्रनुचित लाम उठाते हैं, उनसे वह जबर्दस्ती छीन लिया जाय। पुराने जमाने से लोगों को यही उपाय स्भता श्राया है। श्रित प्राचीन काल मे रोम के गुलामों ने श्रीर मध्य-थुग में जमीनी तथा फास के किसानों ने श्रीर स्टेका रासिन के समय

रूसी लोगों ने इसी उपाय का अवलम्बन किया था।

श्रन्याय-पीडित श्रमजीवियों को सबसे पहले यही उपाय नजर श्राता है। किन्तु उससे न केवल उद्देश्य की सिद्धि ही नहीं होती, बल्कि उनकी हालत सुधरने के बजाय श्रौर ज्यादा विगड जाती है। पुराने जमाने में जब सरकारों की ताकत श्राजकल की जितनी सगठित न थी, ऐसे विद्रोहों के सफल होने की श्राशा की जा सकती थी। किन्त श्राज राज्य-सस्था के पाम करोड़ों रुपये, रेल, तार, पुलिस, सैनिक मौजूद हैं। श्राज तो विद्रोहों का परिणाम यह निकलता है कि मजदूरों को श्रौर भी सताया जाता है श्रौर फॉसी के तख्तों तक पर चढा दिया जाता है एव मजदूरों पर सुफ्त ख़ोरों की सत्ता श्रौर भी स्थायी हो जाती है।

मजदूरो, हिंसा का मुकावला हिंसा से करने की कोशिश करके तुम वहीं काम करते हो जो रस्सी से जकड़ा हुन्ना स्नादमी रस्सी को खीच कर करता हैं । ऐसा कर के वह रस्सी की गाठो को ग्रौर भी श्रधिक कस देता है । जो चीज तुमसे बलपूर्वक छीन ली गई है, उसको बल-प्रयोग द्वारा प्राप्त करने की कोशिश का भी वहीं नतीजा होगा अर्थीत् तुम्हारे बन्धन श्रौर मजबूत हो जायगे।

श्रव यह स्पष्ट है कि मार-काट का उपाय श्रपने उद्देश्य में सफल नहीं होता, बलिक उससे मजदूरों को दशा सुघरने के बजाय बिगड़ जाती है। इसलिए, हाल में मजदूरों के उद्धार के लिए श्रमजीवियों के हितचिन्तकों ने श्रथमा हित-चिन्ता करने का दावा करने वालों ने एक नया उपाय खोज निकाला है। इसका मुख्य श्राशय यह है कि तमाम श्रमजीवियों को श्रपनी जमीनों से हाथ धो लेना पड़ेगा श्रौर वे कार-खानों में मजदूरी करने लगेगे। इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह उतना ही निश्चित है, जितना कि निश्चित समय पर पूर्व में सूर्य का उदय होना। फिर यह श्रमजीवी श्रपने सगठन कायम करेगे, प्रदर्शन करेगे श्रौर धारा सभाश्रों में श्रपने पद्मपतियों को चुनकर में जेंगे ग्रौर श्रपनी हालत सुधारते जायगे, यह। तक कि श्रन्त में तमाम मिलों श्रौर कार-

खानो तथा जमीन सहित उत्पत्ति के तमाम साधनों पर कब्बा जमा लेगे । इसके बाद वे बिल्कुल आजाद ओर सुखी हो जायगे। यद्यपि यह सिद्धान्त अस्पष्ट है, मनमानी कल्पनाओं ओर परस्पर विरोधी बातो, से भरा पड़ा है और बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है तो भी इधर उसका अधिकाधिक प्रचार हो रहा है। यह सिद्धान्त उन देशों में ही नहीं माना जा रहा है जहा अधिकतर आबादी कई, पीढ़ियों से खेती को छोड चुकी है, बिल्क उन देशों में भी माना जा रहा है जहा मजदूरों ने अभी भूमि को छोड़ने की कल्पना भी नहीं की है।

इस शिक्षा का पहला तकाजा यह है कि देहात के श्रमजोवी खेती सम्बन्धी विविध धन्धों के परम्परागत, स्वास्थ्यकर श्रौर सुखी वातावरण मे एक ही प्रकार के जीवन-नाशक काम करने लगे । देहात मे मजदूर एक तरह की श्राजादी श्रमुभव करता है श्रौर प्राय: श्रपनी सारी श्राव-श्यकताये श्रपने श्रम से पूरी कर लेता है। उसके मुकाबले मे कारखानों मे मजदूर मालिक पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। ऐसी दशा में जिन देशों मे श्रमजीवी खेतो पर निर्वाह कर रहे हैं यह शिक्षा सफल न होनी चाहिए।

किन्तु रूस जैसे देशों में भी, जहा ६८ प्रतिशत स्त्राचादी खेती पर जोवन निर्वाह करती है, शेष दो प्रतिशत श्रमजीवी, जो खेती का धन्धा छोड़ चुके हैं, इस शिद्धा के प्रचार को बड़ी तत्परता के साथ ग्रहण कर लेते हैं। यह इसलिए होता है कि खेती को छोड़ने वाला श्रमजीवी स्त्रमजाने शहर स्त्रीर कारखानां की जिन्दगी के प्रलोभनों में फस जाता है ! श्रीर समाजवादी शिद्धा इन प्रलोभनों की न्यायोचितता का समर्थन करती है। वह स्त्रावश्यकतास्त्रों की बुद्धि को मनुष्य के विकास का चिह्न मानती है।

ये श्रमजीवी समाजवाद की शिद्धा की त्रधूरी वातों का बडे उत्माह के साथ श्रपने साथियों में प्रचार करते हैं। इस प्रचार के फलस्वरूप श्रीर श्रपनी जरूरतों को बढा लेने के कारण वे श्रपने को प्रगतिशील सुधारक श्रीर देहाती किसान से ऊचा समभने लगते हैं। किन्तु देहातों के श्रमजीवियों को सब कायम करने, जुलूस निकालने, श्रपने पद्ध के प्रतिनिधि धारा सभाश्रों में भेजने श्रादि कार्यों से, जिनके द्वारा कारखानों के मजदूर श्रपनी गिरी हुई हालत को सुधारने की चेष्टा करते हैं, कोई खास दिलचस्पी नहीं होती।

देहातों के श्रमजीवियों के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाय ग्रथवा काम के घएटे कम किये जायं। उन्हें तो केवल एक ही चीज की जरूरत है ग्रौर वह जमीन है। सभी जगह उनके पास इतनी कम जमीन रह गई है कि वे उससे ग्रपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते। किन्तु श्रमजीवियों की इस सब से बड़ी जरूरत के सम्बन्ध में समाजवादी शिद्धा मौन है।

समाजवादी पडित कहते हैं कि पहले खानों श्रीर कल-कारखानों को हाथ मे तोना चाहिए श्रौर बाद मे जमीन को। समाजवादियो की शिद्धा के ग्रनुसार जमीन पर ग्रधिकार प्राप्त करने के पहले श्रमजीवियों को मिलो श्रौर कल-कारखानों पर श्रिधकार पाने के लिए पू जीपितयों से भगड़ना चाहिए। जब वे इसमें सफल हो जायगे, तभी वे जमीन पर भी कब्जा कर सकेंगे। मनुष्यों को जमीन की जरूरत है, किन्तु उन्हें कहा यह जाता है कि ज़मीन को प्राप्त करना है तो पहले उसे छोड़ दो। इसके बाद समाजवादी पैगम्बरों द्वारा बताये हुए पेचीदा दग से मिलो ऋौर 'कारखानों के त्रालावा जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, ज़मीन भी उन्हें मिल जायगी। यह बात उन तरीको की याद दिलाती है जो कुछ सदखोर काम में लाते हैं। त्राप एक सुदलोर से एक हजार रुपया मागते हैं। त्रापको सिर्फ रुपये की जरूरत है, किन्तु सूदत्वीर आप से कहता है कि मै आपको एक हजार रुपया तभी दे सकता हू, जब श्राप चार हजार रुपये की ऐसी चीजे भी मुक्त से ले, जिनकी श्राप को जरूरत नहीं है । इसी प्रकार समाजवादी पहले तो इस सर्वथा गलत निर्णय पर पहुचे कि मिल ग्रथवा कारलाने की भाति जमीन भी श्रम का एक साधन है श्रीर फिर मजदरों को सलाह देने लगे कि जमीन को छोड दो, हालांकि जमीन के अभाव में ही वे कष्ट पा रहे हैं और उन कारलानो पर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश करो, जो तोपे, बन्दू के, सुगन्धित इत्र, साबुन, दर्पण आदि विविध प्रकार की विलासिता की सामग्री उत्पन्न करते हैं । और जब अमजीवी यह सामग्री बनाने में दत्तता प्राप्त कर लेंगे और खेती का काम भूल चुकेंगे तो उन्हें जमीन पर भी अधिकार करने के लिए कहा जायगा।

खेती सुखी श्रीर स्वतत्र मानव जीवन का एक मुख्य साधन रही है श्रीर श्रागे भी रहेगी। इस बात को तमाम मनुष्य जानते श्राये हैं श्रीर जानते हैं श्रीर इसीलिए उन्होंने हमेशा कृषि द्वारा जीवन निर्वाह करने की कोशिश की है श्रीर श्रागे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार मछली पानी जिना जिन्दा नहीं रह सकती उसी प्रकार मनुष्य खेती जिना जिन्दा नहीं रह सकता।

किन्तु समाजवादी शिद्धा मे कहा जाता है कि मनुष्यों के सुख के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे वनस्पति जगत और पशुत्रों के बीच जीवन-यापन करें और ग्रपने कृपि सम्बन्धी अम द्वारा ही प्राय' ग्रपनी तमाम ग्रावश्यक जरूरते पूरी कर लिया करें। इसके लिए तो उन्हें कारखानों के केन्द्रस्थानों में रहना चाहिए, जहां की हवा सटा दूषित बनी रहती है। उन्हें ग्रपनी जरूरते बराबर बढाते जाना चाहिए ग्रीर यह अरूरते तभी पूरी हो सकती हैं जब कारखानों में विचाररित अम किया जाय। ग्रीर अमजीवी कारखानों के जीवन के जाल में फॅसकर इस समाजवादी शिद्धा को सच मान लेते हैं। वे काम के घएटो ग्रीर मजदूरी प्राप्त करने के लिए पू जीपतियों के साथ कटोर लढाई लड़ने में ग्रपनी तमाम ताकत खर्च कर देते हैं ग्रीर समभने लगते हैं कि वे बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। किन्तु उन अमजीवियों के लिए जो जमीन से जुटा कर दिने गए हैं एक ही बात जरूरी है। उन्हें ग्रपनी तमाम शिक्तया ऐसा कोई साधन दू ढ़ने में खर्च करनी चाहिए कि वे पुनः खेती कर सके ग्रीर प्रकृति के बीच नैमिंगक जीवन विता सके। किन्तु समाजवादी

कहते हैं कि यदि यह सच भी हो कि प्रकृति की गोद में रहना कारखानों के जीवन से अच्छा है तो भी कारखानों में काम करने वालों की तादाद इतनी वह चुकी है, और कृषि जीवन को छोड़े उन्हें इतना अधिक समय हो चुका है कि अब वे खेती का आश्रय नहीं ले सकते। कारण, यदि वे खेती करने के लिए लौट जायगे तो अकारण कारखानों में पदा होने वाली चीजों की मात्रा घट जायगी और यह चीजे ही देश की सम्पत्ति होती हैं। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा न हो तो भी इतनी जमीन नहीं मिल सकेगी कि जिस पर कारखानों के तमाम मजदूर काम कर सके और उनका भरण-पोषण हो जाय।

पर यह सही नहीं है कि कारखानों के मजदूरों के खेती को अपना लेने से देश की सम्पत्ति कम हो जायगी। कारण, खेती करने वाले अम-जीवी अपना कुछ समय घर पर अथवा कारखानों में जाकर चीजे बनाने में लगा सकते हैं। किन्तु यदि इस परिवर्तन से एक ओर बेकार और हानिकर चीजों की उत्पत्ति कम हो जाय, जो कि कारखानों में बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं तथा आवश्यक वस्तुओं का वर्तमान अत्यधिक उत्पादन, बन्द हो जाय और दूसरी ओर अनाज, सब्जी, फल और घरेलू पशुआ़ की उत्पत्ति बढ जाय तो इससे राष्ट्र की सम्पत्ति किसी प्रकार कम न होगी बिल्क वह बढेगी ही।

त्रीर यह दलील भी सही नहीं है कि कारखानों के श्रमजीवियों के लिए पर्याप्त जमीन न मिल सकेगी। श्रिधकाश देशों में भूस्वामियों के कव्जे में जो जमीन है, वह तमाम श्रमजीवियों के लिए पर्याप्त होगी। यि खेती श्राधुनिक ढग से की जाय, श्रथवा कम से कम उसी ढग से की जाय, जिस ढग से कि एक हजार वर्ष पहले चीन में की जाती थी।

इम प्रश्न में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को क्रोपाटकिन की Conquest of Bread\* त्रोर Field, Factories & Workshop

ं इस पुस्तक का हिन्दी श्रनुवाद मंडल ने 'रोटी का सवाल' नाम से किया है। नामक पुस्तके पढ़नी चाहिए । उन्हें तब ज्ञात हो जायगा कि भली प्रकार खेती करने पर खेती की पैदावार कितनी बढ़ाई जा सकती है और उतनी ही जमीन से कितने अधिक आदिमयों का भरण-पोषण हो सकता है। धनवान भूस्वामियों को जमीन की उत्पादन शिक्त बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती। कारण, उन्हें बिना कोई कष्ट किये जमीन से काफी आय मिल जाती है। किन्तु छोटे किसानों को यदि अपनी कमाई का सारा भाग भूस्वामियों को न देना पड़े तो वे खेती के सुधरे हुए तरीकों को जरूर अपनावेंगे।

यह कहा जाता है कि इतनी जमीन नहीं है कि उसपर सब श्रमजीवी काम कर सके। इसलिए उस जमीन के लिए भगड़ा करना फिजूल है, जिसको भूस्वामियों ने दवा रक्खा है। यह दलील उस मालिक मकान की दलील जैसी ही है जिसके पास एक खाली मकान पड़ा है, किन्तु वह लोगो की भीड़ को त्राधी त्रौर वर्षा मे शीत से वचने के लिए उसमे इसलिए नहीं घुसने देता कि उस मकान में सब लोगों का समावेश नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि जो लोग मकान में दाखिल होना चाहते हैं उन्हे दाखिल होने देना चाहिए श्रौर फिर देखना चाहिए कि वे सब उसमें स्थान पा सकते हैं अथवा नहीं। और यदि सब स्थान न पा सके तो जो पा सकते हों उन्हें ही स्थान क्यों न दिया जाय १ जमीन के बारे में भी यही बात है। जो लोग जमीन मागने हैं, उनको भूखामियों की जमीन दी जानी चाहिए। श्रीर तब यह देख लिया जायगा कि वह काफी होगी अथवा नहीं। इसके अलावा यह बात भी करीब-क़रीब गलत है कि कारखानो मे काम करने वाले मजदूरों के लिए जमीन काफी न होगी। यदि कारखानो के मजदूरों का गुजारा श्रभी खरीदे हुए श्रन्न पर होता है तो दूसरों का पैदा किया हुआ अन खरीदने के नजाय वे स्वयं ही ग्रपने लिए ग्रावश्यक ग्रन्न पैटा क्यों न करे, चाहे नमीन उन्हे हिंदुस्तान, ऋर्नेंटाइन, ऋास्ट्रेलिया ऋथवा साइवीरिया—कही भी मिले ? इसलिए वे सब दलीले आधार रहित हैं जिनमें कहा जाता है कि

## मजदूर क्या करें '

कारखाने के मजदूर खेती का आश्रय नहीं ले सकते हैं उत्हे नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत यह परिवर्तन सर्व साधारण के लिए हानिकर होने के बजाय लाभदायक ही होगा और निस्सन्देह भारत और अन्य देशों में आये दिन पड़ने वाले अकालों का खात्मा हो जायगा, जो इस 'बात को बड़ी अच्छी तरह सिद्ध करते हैं कि जमीन का मौजूदा बटवारा गलत है।

यह सच है कि जिन देशों में कल-कारखानों का खास तौर पर विकास हो चुका है जैसा कि इंग्लैंगड, बेलंजियम और अमेरिका के कुछ राज्यों में दिखाई देता है, वहा अमजीवियों का जीवन इतना विगड़ गया है कि अब उनके लिए खेती को अपना सकना बहुत कठिन प्रतीत होता है। किन्तु इस कठिनाई से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे खेती को अपना ही नहीं सकते। इसके लिए तो सब से पहले यह जरूरी है कि अमजीवी इस परिवर्नन को अपने लिए लाभदायक समक्ते और यह न मान बैठे, जैसा कि समाजवादी सिद्धान्त उन्हें सिखाता है, कि कारखानों की गुलामी शाश्वत और अपरिवर्तनीय अवस्था है, जिसमें सुधार किया जा सकता है, पर जो लत्म नहीं की जा सकती। इसके विपरीत उन्हें खेती को अपनाने के आवश्यक साधनों की खोज करनी चाहिए।

इस प्रकार जो श्रमजीवी खेती करना छोडकर कारखानों मे मज़दूरी करने लगे हैं, उनको श्रमजीवी सघो, हड़तालों ग्रोर पहली मई को भरखें लेकर सडक पर वच्चों जैसे प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं । उन्हें तो सिर्फ एक ही बात की ग्रावश्यकता है ग्रीर वह यह कि किस प्रकार उनको कारखानों की गुलामी से छुटकारा मिले ग्रीर वे खेती पर गुजर-वसर करने लगे। इसमे वाधक हैं वे भूस्वामी, जो स्वय काम नहीं करते, पर जिन्होंने बडी मात्रा मे जमीन को हड़प रखा है। श्रमजीवियों को वह जमीन दिलवा देने की ग्रपने शासकों से प्रार्थना ग्रीर माग करनी चाहिए। इसमे वे किसी बाह्य वस्तु की माग न करेंगे, जिस पर उनका ग्राधकार न हो। जमीन पर रहने ग्रीर उससे ग्रपना भरण-पोषण करने

का अन्य प्राणियो की भाति उनका भी विल्कुल स्पष्ट श्रौर श्रमयीदित अधिकार है। इसके लिए उन्हें दूसरों से श्रनुमित लेने की श्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्हें श्रपने इसी श्रधिकार की माग करना है।

जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत को खत्म करना ऋिनवार्य हो गया है, कारण इस प्रथा का अन्याय, उसकी तर्क-हीनता और निर्दयता बहुत स्पष्ट हो चुकी है। सवाल सिर्फ यही है कि उसको खत्म किस प्रकार किया जाय १ रूस और अन्य देशों में गुलामी की प्रथा का अन्त सरकारी आजाओं द्वारा किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत का अन्त भी सरकारी आजा द्वारा ही होगा। किन्तु शासन-तत्र ऐसी आजाये क्वचित ही दिया करते हैं।

शासन-तत्रों में ऐसे लोगों का बोल-बाला होता है जो दूसरे लोगों के श्रम पर जीवन वसर करते हैं श्रीर जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत के द्वारा वैसा जीवन विताना सबसे अधिक आसान होता है। इसलिए केवल शासक ग्रौर भूखामी ही इस सुधार का विरोध नहीं करंगे विलक वे लोग भी करेंगे जो शासन ऋथवा भ्रस्वामीवाद के ऋग नहीं हैं लेकिन फिर भी धनवानों की सेवा करते हैं । ऐसे सरकारी कर्मचारी, कलाकार श्रीर वैज्ञानिक जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की अपने लिए लाभदायक समक्तते हुए उसका समर्थन करेगे ऋथवा कम जरूरी बुराइयों का विरोध करेगे, किन्तु इस बड़ी समस्या को स्पर्श तक न करेगे। श्रिधकारा खाते-पीते लोग जान-जूभ कर न सही तो कम-से-कम सस्कार-वश यह महसूस करते हैं कि उनकी सुविधाजनक अवस्था का आधार भूस्वामीवाद है। यही कारगा है कि घारा-सभात्रों में लोगों की भलाई की चिन्ता का दिखावा किया जाता है। उनकी कथित भलाई के नाम पर कानून बनाये जाते हैं ग्रौर चर्चाये की जाती हैं। किन्तु जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा का ग्रन्त करने का जिक्र भी नहीं किया जाता जो कि लोगों की भलाई के लिए नितान्त ग्रावश्यक है।

इसलिए ज़मीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समस्या को हल करने के

लिए सन से पहले यह ग्रावश्यक है कि उसके सम्बन्ध मे जान-बुभ कर जो मौन साध लिया गया है उसे भग किया जाय । यह श्रवस्था उन देशों में है जहां सत्ता का एक भाग धारा सभात्रों के हाथ में है। किन्तु जिन देशों मे सारी सत्ता राजा के हाथ मे हो, वहा जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत उठाने की स्त्राजा निकल सकने की स्त्रीर भी कम सम्भावना समक्तनी चाहिए। राजात्रां के हाथ में भी सत्ता नाम के लिए ही होती है। दरश्रसल वह उन लोगों के हाथ मे होती है जो राजा के सम्बन्धी श्रौर निकटवर्ती होते हैं। ये लोग राजा को अपनी इच्छानसार चाहे तो भी उस जमीन को उनके हाथों से नहीं निकाल सकता। इसलिए यह त्राशा करना कि शासन-तत्र जमीन को भूखामियों के हाथों से छीन लेगा, दुराशा-मात्र है। बल-प्रयोग द्वारा भी ऐसा नहीं किया जा सकता, कारण, सत्ता हमेशा उन लोगों के हाथों में रही है श्रीर रहेगी जिन का कि जमीन पर पहले से ऋधिकार चला ऋाया हो। समाजवादियो की योजना के अनुसार जमीन की वापसी की प्रतीचा करना भी मूर्खतापूर्ण होगा। यह भविष्य की ग्राशा पर उत्तम जीवन की परिस्थितियों को छोडकर बुरी परिस्थितियों को ऋपनाने के सदृश होगा । हरेक समभ्रदार ब्रादमी यह समभता है इस योजना से श्रमजीवियों को मुक्ति तो मिलती नही, उल्टे वे मालिका के ग्रौर भी ज्यादा गुलाम बन जाते हैं ग्रौर त्रागे कायम होने वालें कारखानो के सचालको के गुलाम बनने को तयार होते रहते हैं। प्रतिनिधि शासन ग्रयवा राजात्रों से भी भूस्वामीवाद के त्र्यत की ग्राशा नहीं की जा सकती । राजाश्रो के निकटवर्ती लोगों के ग्रापिकार में बड़ी-बड़ी जागीरे होती हैं। ये लोग किसानों की भलाई के लिए चिन्ता भले ही प्रकट करें, पर वे उन्हें जमीन हर्गिज न सौपेगे। कारगा, वे जानते हैं कि जमीन पर स्वामित्व कायम रखे विना वे ऋपनी सुविधाजनक स्थिति अर्थात् विना %म किये दूसरो की मेहनत से लाभ उठाने की स्थिति कायम न रख सकेंगे। तो फिर श्रमजीवियो को उस

अत्याचार से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए जिसके वे इस समय शिकार बने हुए हैं।

शुरू मे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति का कोई इलाज ही नहीं है और मजदूर इतने जकड़ चुके हैं कि वे आजाद नहीं हो सकते, किन्तु यह कोरा ख़याल है । मजदूरों को केवल अपने पर होने वाले अत्याचारों के कारणों पर गहगई से विचार करने की जरूरत है, उन्हें जात होगा कि मार-काट, समाजवाद, अथवा सरकार पर थोथी आशाय बाधने के अलावा उनके पास अपनी आजादी हासिल करने का एक और उपाय है जो अचूक है और जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। यह उपाय हमेशा उनके हाथों में रहा है और अब भी है।

वस्तुतः मजदूरों की भयकर दुरवस्था का एक ही कारण है श्रीर वह यह है कि जिस जमीन की उन्हें जरूरत है, उस पर भूस्वामियों ने कब्जा कर रखा है। किन्तु प्रश्न यह है कि भूस्वामी इस जमीन को अपने श्रिधिकार में क्योंकर रखें हुए हैं १ पहली बात तो यह है कि यदि मजदूर इस जमीन का उपयोग करने की कोशिश करें तो राज्य की फौने उन्हें ऐसा न करने देगी; मजदूरों को मार-पीट कर हकाल दिया जायगा श्रीर जमीन पुनः भूस्वामियों को सौप दी जायगी। स्त्रौर इन फौजों में अमजीवी ही तो होते हैं। इस प्रकार खुद श्रमजीवी ही भूस्वामियों को उस जमीन पर त्रपना त्रिधिकार बनाये रखने के लिए समर्थ बनाते हैं जो न्यायतः उनकी नहीं है, बल्कि सब की है । यहीं नहीं, अमजीवी उस जमीन पर खेती करते हैं त्रौर भूस्वामियों को लगान देकर उनका उस पर त्रिधिकार कायम रखते हैं। श्रमजीवियों को यह बन्द कर देना चाहिए। फिर भूखामियों के लिए उस जमीन पर कब्जा रखना न केवल व्यर्थ बल्कि ग्रसम्भव हो नायगा त्रौर नमीन सब की सम्पत्ति बन नायगी। किन्तु यह सम्भव है कि उस दशा में भूस्वामी अमर्जावियों के बजाय मशीनों से काम लेने लंग जाय ग्रौर खेती के बजाय पशुपालन ग्रौर जगलात का काम शुरू कर दे, पर उनका काम मजदूरों के विना नहीं चल सकता और, वे चाहें

या न चाहे, उन्हें क्रमशः श्रपनी जमीने छोड़ देनी पड़ेगी। इस प्रकार श्रमजीवियों के लिए गुलामी से आजाद होने का उपाय केवल यह है कि वे भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत को श्रपराध समभाने लगे श्रीर उस ताकत को सहयोग न दें जो मजदूरों को जमीन से वंचित करती है श्रीर न भूस्वामियों के खेत-मजदूर बने श्रीर न ही उनकी जमीन को लगान पर जोते-बोथे।

यह दलील दी जा सकती है कि यह उपाय तभी कारगर हो सकता है जव दुनिया भर के श्रमजीवी सहयोग करके खेत-मजदूर बनने श्रथवा जमीन लगान पर लेने से इन्कार कर दे। किन्तु यह नहीं हो सकता। यदि कुछ मजदूर ऐसा करेंगे तो दूसरे मजदूर, दूसरी जातियों के मजदूर इस बात को जरूरी न समभोगे ग्रौर भूस्वामी जमीनों पर यथावत ग्रपना ग्रिधिकार कायम रख सकेंगे। इस प्रकार जो अमजीवी ऋसहयोग करेंगे, वे ऋकारण प्राप्य स्वि-ध। श्रों से विचत हो जायगे श्रौर मजदूरों की हालत में कुछ सुधार न होगा। त्रमर मेरा त्राशय हडताल से होता तो यह दलील बिल्कुल सही होती। पर भें हड़ताल का प्रस्ताव नहीं पेश कर रहा हू । श्रमजीवी ऋत्याचारी सत्ता से सहयोग करना, खेत-मजदूरी करना ऋथवा लगान पर खेत लेना सिर्फ इसलिए बन्द न करे कि यह वाते उनके लिए हानिकर हैं ऋौर उनको गुलाम बनाने वाली हैं, बल्कि यह समभे कि जिस प्रकार हत्या, चोरी और डकैती आदि दुष्कमों से दूर रहना और उनमे किसी प्रकार हिस्सा न लेना उनका कर्त्तव्य है, उसी प्रकार उपरोक्त कार्यों मे भाग लेना भी बुरा काम है जिससे हर आदमी को बचना चाहिए । यदि अमजीवी गहराई के साथ सोचे कि अमजीवियों का अम न करने वालों की कमीनो पर काम करने का क्या ऋर्थ होता है तो उन्हें साफ निर्विवाद रूप से ज्ञात हो जायगा कि जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्याय मे हिस्सा लेना ग्रौर उसे कायम रखना बुरा काम है। जमीन पर भूस्वामियों के ग्रिधिकार को कायम रखने का परिगाम यह होता है कि लाखो मनुष्य, वृद्ध, स्त्री-पुरुष श्रौर बच्चे गरीबी श्रौर कष्ट का जीवन बिताते हैं। उन्हें श्रध-पेट रहना पडता है; श्रत्यधिक श्रम करना पड़ता है श्रीर श्रकाल मौत के मुँह में चला जाना पडता है। यह सब इसलिए होता है कि जमीन पर भूस्वामियों ने कब्जा जमा रख़ा है।

यदि जमीन पर भ्स्वामियों का ग्रिधकार होने के दुष्परिणाम इतने भयकर हैं श्रीर इसमे कोई शक नहीं कि हैं—तो जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व कायम रखने में सहयोग देना श्रीर उसका संमर्थन करना स्पष्टतः पाप है, जिससे हर व्यक्ति को बचना चाहिए। करोड़ो मनुष्य सूदखोरी, ग्रावारागर्दी, ग्रावतायीपन, चोरी, हत्या ग्रादि बातों को पाप-कर्म समभते हैं श्रीर उनसे दूर रहते हैं। जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत के सम्बन्ध में अमजीवियों को भी यही चाहिए। इस प्रकार की मिल्कियत की श्रन्यायता वे खुद जानते हैं श्रीर उसको बुरी श्रीर निर्वय वात समभते हैं। तब वे उसमे शरीक क्यों होते हैं श्रीर क्यों उसका समर्थन करते हैं!

में हडताल की सलाह नहीं देता, में तो चाहता हूं कि जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत में भाग लेने के पापकर्म को साफ-साफ महस्स किया जाय ग्रौर फलस्वरूप उससे विरत हुग्रा जाय । यह सच है कि इस प्रकार के ग्रसहयोग से एक ही समस्या को हल करने में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों में वह तात्कालिक एकता नहीं होतों जो हड़ताल से होती है ग्रौर इसलिए सफल हड़ताल के जो पूर्ण निश्चित परिणाम निकलते हैं, वे इस ग्रसहयोग के नहीं निकल सकते। पर उसके द्वारा इडताल की ग्रपेचा कहीं ज्यादा मजबूत ग्रोर स्थायी एकता उत्पन्न होती है। हड़ताल की ग्रपेचा कहीं ज्यादा मजबूत ग्रोर स्थायी एकता उत्पन्न होती है। हड़ताल के दिनों की ग्रस्वामाविक एकता इडताल का उद्देश्य पूरा होते ही खत्म हो जाती है, किन्तु समान-कार्य की एकता ग्रथवा विचारों की समानता से उत्पन्न एकता टूटने के बजाय वरावर शक्तिशाली होती रहती है ग्रौर ग्रिकाधिक लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। यह हड़ताल के खयाल से नहीं, विलक्ष जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व में भाग लेने को पाप समफ कर श्रमजीवी ग्रसहयोग करे तो उसका भी वही परिणाम निकलना चाहिए ग्रौर निकल सकता है। बहुत सम्भव है कि श्रमजीवी मूस्वामियों की

मिलिकयत में सहयोग देने के अन्याय को समभ जाय, फिर भी उनमे से बहुत थोड़े उन्की जमीनों पर मजदूरी करने या उनको लगान पर लेने से इन्कार कर सके । किन्तु जो ऐसा करेंगे, वे केवल स्थानीय अथवा तात्कालिक कारण से न करेंगे, बल्कि यह समभ कर करेंगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित । वह सब लोगों के लिए हर समय कर्तव्य-रूप होगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उनके कथन और आचरण से जो मजदूर जमीन पर व्यक्तिगत मिलिकयत के अन्याय और उससे पैदा होने वाले दुष्परिणामों को समभते जायगे, उनकी तादाद निरन्तर बढती जायगी।

यह ठीक-ठीक बता सकना ऋसम्भव है कि यदि श्रमजीवी जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत में सहयोग देने को पाप समक्तने लगे तो उसके फलस्वरूप समाज के सगठन में परिवर्तन हो जायगे, यह निश्चित है कि परिवर्तन होगे, श्रौर जितनी ही उक्त श्रनुभूति विस्तृत होगी, उतने ही वे महत्वपूर्ण हागे। कम-से-कम यह हो सकता है कि कुछ श्रमजीवी भूस्वा-मियों के लिए काम न करे अथवा उनकी जमीन लगान पर न ले और भूस्वामी यह समभाने लगे कि जमीन को अपने अधिकार मे रखना लाम-दायक नहीं रहा। उस दशा में या तो वे ऐसी व्यवस्था मजूर कर सकते हैं जो उन श्रमजीवियों के लिए लाभदायक हो, ग्रथवा वे ग्रपने स्वामित्व को जिल्कुल ही छोड़ दे सकते हैं। ऋथवा यह भी हो सकता है कि सेना में जो श्रमजीवी हैं, वे जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत के अन्याय की समभ कर देहात के श्रमजीवी भाइयों को दवाने के कार्य में सहयोग देने से त्र्यविकाविक इन्कार करते जाय श्रीर इस प्रकार सरकार भूस्वामियो की जागीरों का बचाव न करने के लिए विवश हो जाय श्रीर तमाम जमीन त्राजाद हो जाय । त्रान्त में यह भी सम्भव है कि सरकार जमीन को स्वंतत्र करने की अनिवार्यता को ममभ कर अमजीवियों की विजय होने के पहले ही एक ग्राज्ञा जारी करके कानून द्वारा जमीन की व्यक्ति-गत मिलिकयत खत्म कर दे। सार यह कि कई तरह के परिवर्तन हो सकते हैं श्रोर होंगे श्रोर पहले से उनको ठीक-ठीक नही बताया जा सकता। किन्तु एक बात निश्चित है श्रोर वह यह कि परमात्मा की इच्छा श्रथवा श्रपने श्रन्तःकरण के श्रनुसार इस सम्बन्ध मे जो भी काम सचाई के साथ किया जायगा, उसका परिणाम निकले बिना नही रहेगा।

जिस समय लोगों के सामने ऐसा कोई काम करने का अवसर आता है जो बहुमत को पसन्द नहीं होता तो बहुधा वे कह देते हैं—''सब लोगों के आगे हम अकेले क्या कर सकते हैं ?'' ऐसे लोग समक्तते हैं कि कोई काम तभी सफल हो सकता है जब सब लोग या कम-से-कम बहुत से लोग उसमें साथ हो, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि बहुत लोगों की जरूरत तो बुरे काम के लिए पड़ा करती है। सत्कार्य के लिए तो अकेला आदमी भी काफी होना है। कारण, परमात्मा सटा सत्कर्म करने वाले का साथ देता है। और जिसके साथ परमात्मा होगा उसके साथ आगे-पीछे तमाम आदमी हो जायगे। हर हालत मे अमजीवियों की स्थित में सुधार तभी होगा जब वे परमात्मा की इच्छा और अपने अन्तःकरण के अनुसार अधिकाधिक चलेंगे और पहले की अपेना नैतिकता का अधिकाधिक पालन करेंगे।

उत्पादन के समस्त साधनों को समाज की सम्पत्ति बनाने से पहलें ही जो शिच्चा मजदूरों को उन कारखानों का, जहां वे काम करते हैं, मालिक बना देने की श्राशा दिलाती है, वह न केवल इस स्वर्ण नियम के विरुद्ध है कि हमको दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करे, बल्कि निश्चित रूप से श्रनैतिक है।

मजदूरों का सैनिकों की हैसियत से वल-प्रयोग करना, खेत-मजदूरी करना अथवा लगान पर जमीन जोतना और इस प्रकार जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत का समर्थन करना उतना ही उस नियम के विरुद्ध है। क्योंकि जो लोग ऐसा करने हैं, उनकी अवस्था ज्ञिक तौर पर भले ही सुधर जाय, किन्तु अन्य अमजीवियों की दशा इसके फलस्वरूप और भी ज्यादा खराव हो जाती है।

प्रत्यक्त बल-प्रयोग, समाजवादी हलचल श्रौर श्रपने लाभ की खातिर व्यक्तिशः भू खामित्ववाद का समर्थन—श्रमजीवियों के यह सारे उपाय श्रमी तक इस लिए सफल नहीं हुए कि वे नैतिक नियम के इस मौलिक-तत्व के श्रमुकुल नहीं हैं कि हम दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। मजदूरों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए क्रियात्मक प्रयत्न उतना श्रावश्यक नहीं है, जितना कि यह जरूरी है कि वे पाप से श्रलग रहें, सिर्फ इस लिए कि ऐसा करना उचित श्रौर नैतिक है; श्रर्थात् परमात्मा की मर्जी का श्रमु-सरण किया जाय।

गरीबी उसी समाज में कायम रह सकती है, जहा लोग पारस्परिक संघर्ष के जंगली कानून का त्राश्रय लेते हों। िकन्तु धर्म-प्राण समाज में गरीबी नहीं हो सकती। जब लोग त्रपने पास जो कुछ है, उसको ग्रापस में बाट लेगे तो वह हमेशा सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होगा त्रीर कुछ बच भी रहेगा। एक समय का जिक्र है िक जब ईसा मसीह उपदेश दे रहे थे तो श्रोतात्रों को भूख लग त्राई। ईसा मसीह को मालूम हुन्ना कि कुछ लोगों के पास खाने का सामान मौजूद है। उन्होंने सब श्रोतात्रों को गोलाकार बनाकर बैठ जाने का त्रादेश दिया त्रीर जिनके पास खाद्य-सामग्री थी, उनको कहा कि वे एक सिर से उसे त्रपने पड़ीसियों की तरफ बढ़ाना शुरू करे त्रीर इस प्रकार जब एक का पेट भर जाय तो वह बची हुई सामग्री। त्रपने पड़ीसी की तरफ बढ़ा दे। इस प्रकार जब यह चक्कर पूरा हुन्ना तो न केवल सब का पेट भर गया, बिक्क बहुत सारी सामग्री बच रही।

मानव-समाज में जब मनुष्य ऐसा करेंगे तो गरीबी भाग जायगी और उस में रहने वाले मनुष्यों को भूस्वामियों को जमोन किराये पर लेने अयवा उनकी मजदूरी करने की जरूरत न पड़ेगी । यह कोई कारण नहीं हो सकता कि चू कि हम गरीब हैं, इसलिए हम ऐसा कोई काम करें जो हमारे दूसरे माहयों के लिए हानिकर हो।

यदि इस समय श्रमजीवी भूस्वामियों की मजदूरी करते हैं या उनकी जमीन लगान पर लेते हैं तो कारण यह है कि वे ग्रभी इसको पाप नहीं समभते ग्रीर न यह समभते हैं कि इस प्रकार वे खुद ग्रपना ग्रीर ग्रपने भाइयों का कितना वड़ा नुकसान करते हैं। लोगों को ज्यों-ज्यों पता चलेगा कि जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत के साथ सहयोग करने के क्या परिणाम होते हैं ग्रीर वे इसको जितनी श्रच्छी तरह समभेगे, त्यों-त्यों स्वभावतः श्रम न करने वालों का दबाव श्रमजीवियों पर कम होता जायगा।

श्रमजीवियों की दशा सुधारने का एक मात्र निर्विवाद उपाय यह हैं कि जमीन को भूस्वामियों के कब्जे से छुड़वाया जाय; श्रौर यह उपाय परमात्मा की मर्जी के श्रमुकूल हैं । यदि श्रमजीव उनको दवाने वाली शिक्त को सहयोग न दे श्रौर न भूस्वामियों की मजदूरी करे श्रौर न उनकी जमीन लगान पर ले तो जमीन मुक्त हो सकती हैं । श्रमजीवियों को यह जानना चाहिए कि भूस्वामियों के कब्जे से जमीन को छुडवाना उनके हित के लिए जब्दी है श्रौर यह तभी सम्भव हो सकता है जत्र वे श्रपने भाइयों के प्रति हिंसा करना, भूस्वामियों की मजदूरी करना श्रौर उनकी जमीन लगान पर लेना बन्द कर दे। इसके श्रलावा श्रमजीवियों को पहले से यह भी जान लेना चाहिए कि जब जमीन भूस्वामियों के श्रिकार से मुक्त हो जायगी तो वे उसकी व्यवस्था किस प्रकार करेगे; श्रमजीवियों मे उसको किस प्रकार वाटेगे।

बहुत से लोग समभते हैं कि एक बार जमीन श्रम न करने वालों के हाथों से छुडवा लेने के बाद सारा मामला ठीक हो जायगा। किन्तु यह ठीक नहीं है। यह कहना सरल है कि श्रम न करने वालों से जमीन ले ली जाय ग्रीर श्रमजीवियों को दे दी जाय। किन्तु यह किस प्रकार किया जाय कि ग्रन्थाय न हो, ग्रीर धनवानों को फिर बड़ी-बड़ी जागीरें खरीद कर मजदूरों को गुलाम बनाने का मौका न मिले।

हम में से कुछ का खयाल है कि मजदूरों अथवा जनसमुदायों को

ग्रपनी इच्छानुसार चाहे जहा जमीन जोतने ग्रौर बोने का ग्रिधिकार होना चाहिए । पुराने जमाने में ऐसा ही होता था । किन्तु यह वहीं सम्भव हो सकता है जहा त्रावादी कम हो, जमीन की वाहल्यता हो त्रीर वह एक ही किस्म की हो। पर जहा श्रावादी इतनी श्रधिक हो कि जमीन से उसका भरण-पोपण न हो सके श्रीर जहा जमीन कई किस्मों की हो, वहा जमीन के वॅटवारे का दूसरा तरीका हू ढुना होगा । क्या ग्रादिमयों की नादाद के हिसाब से उसको बाटा जाय १ किन्तु ऐसा करने से जमीन उनको भी मिल जायगी, जो खेती करना नहीं जानते और ये श्रम न करने वाले लोग उसको धनवानो के हाथ रहन रख देंगे या बेच देंगे और फिर ऐसे लोगो का एक वर्ग पैदा हो जायगा जो श्रम तो करेगा नही ख्रौर बड़ी-बड़ी जागीरों का मालिक बन जायगा। तो क्या श्रम न करने वालों को जमीन वेचने ग्रथवा रहन रखने से रोक दिया जाय ? उस ग्रवस्था मे उन लोगों की जमीन जो उसे जोतना नहीं चाहते या जोत नहीं सकते, वेकार पड़ी रहेगी। इसके ग्रलावा मनुष्यां की तादाद के हिसाव से का बटवारा करने से विभिन्न किस्म की जमीन प्रकार बराबर बट सकेगी। उपजाऊ, बजर, रेतीली ग्रौर दलदल वाली सभी तरह की जमीन होतो है। शहरों की जमीन का सैकड़ों रुपया वीघा पैटा होता है श्रीर दूर देहातों की जमीन से कुछ श्रामदनी नहीं होती। तो जमीन किस प्रकार बाटी जाय कि वह श्रम न करने वाला के कब्जे मे पुनः न जा सके तथा किसी के भी हिलों को नुकसान न पहुंचे श्रौर न ही किमी प्रकार के मतभेद ग्रौर भगडे उठ खड हों। इस समस्या को हल करने के लिए अनेक लोगों ने अपना दिमाग खपाया है और श्रमजीवियो में जमीन को बाटने की ख़नेक योजनाये तैयार की गई हैं।

समाज-सगठन की कथित साम्यवादी योजनात्रों के त्रालावा, जिनके त्रानुसार जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति समभी जाती है त्रीर खेती सम्मिलित ह्व से की जाती है, मेरी जानकारी में निम्न योजनायें त्रीर हैं:—

एक योजना स्काटलैंड के रहने वाले विलियम ऋोगिलवी की है।

वह १८-वी शताब्दी में हुआ था। श्रीगलवी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य जमीन पर पैदा हुआ है और इसलिए उसका यह निर्विवाद श्रिथकार है कि उस पर वह रहे और उसकी पैदावार से श्रिषना भरण-पोषण करे। थोड़े से लोग जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ो को व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाकर इस श्रिधकार को मर्यादित नहीं कर सकते और इसलिए हर मनुष्य का श्रपने हिस्से की जमीन पर श्रवाधित श्रिधकार होना चाहिए। श्रीर यदि किसी के कब्जे मे उसके हिस्से से श्रिधक जमीन है श्रीर उससे वहं लाभ उठाता है श्रीर उस श्रितिरक्त जमीन के श्रमली मालिक कोई उन्न पेश नहीं करते तो उसको इस श्रितिरक्त जमीन के उपयोग के लिए राज्य को टैक्स श्रदा करना चाहिए।

थामस स्पेन्स नामक एक दूसरे श्रग्ने जे कुछ श्रमें पीछे जमीन की समस्या को इस प्रकार हल किया कि तमाम जमीन को जिलों की सम्पत्ति बना दिया जाय श्रीर ये जिले श्रपनी इच्छानुसार उसका बटवारा करदे। इस प्रकार जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत को उसने सर्वथा निपिद्ध करार दिया। मि॰ स्पेन्स ने इस सम्बन्ध मे सन् १७८६ की एक घटना का जिक्र किया है जो उसके दृष्टिकोण का बड़ा उत्तम उदाहरण है। वह लिखता है—''मै जगल में श्रखरोट बीन रहा था कि जंगलात प्रक्सर श्राया श्रीर पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ १ मैंने जवाब दिया कि मैं श्रखरोट बीन रहा हूँ १ मैंने जवाब दिया कि मैं श्रखरोट बीन रहा हूँ १ मैंने जवाब दिया कि मैं श्रखरोट बीन रहा हूँ १ मैंने जवाब दिया कि मैं श्रखरोट बीन रहा हूँ १ मैंने जवाब दिया कि मैं

इसपर उसे वड़ा ग्राश्चर्य हुन्ना ग्रीर वह कहने लगा कि ऐसा करने ग्रीर कहने का तुम्हे साहस क्योंकर हुन्ना ? मैने कहा—''मै ऐसा क्यों न करूं ? यदि किसी वन्दर या गिलहरी ने ग्रखरोट खाये होते तो तुमने एतराज किया होता ? तो क्या मैं उन जानवरों से भी गया-बीता हूँ ग्रथवा मेरा कम ग्रधिकार है ? लेकिन तुम हो कौन, जो इस प्रकार मेरे काम में बाधा डाल रहे हो ?"

उसने कहा—'भैं तुम्हें यह उस समय बताऊंगा, जब तुम दूसरों की सीमा में अनिधकार दाखिल होने के जुम में पकड़े जाओगे।" भैने कहा — "ठीक है, किन्तु जिस जगह किसी आदमी ने न पेड़ लगाये और न जमीन को जोता – जोया, उसमे आना अनिधकार-प्रवेश कैसे हो सकता है १ यह अखरोट प्रकृति ने अपने आप पैदा किये हैं, मनुष्यो और जानवरो – दोनों के पोषण के लिए बनाये गए हैं और इसलिए वे सब की सम्पत्ति हैं।

उमने कहा—"मैं तुमसे कहता हू कि यह जंगल सार्वजनिक नही है। यह पोर्टलैंगड के उमराव की जागीर है।"

भैंने कहा—"श्रच्छा! उमराव महोदय को मेरा सलाम! पर प्रकृति मुभामें श्रौर उनमें कोई भेद नहीं करती। प्रकृति के दरबार में तो यह नियम है कि जो पहले श्रावें सो पहले पावे। इसलिए यदि उमराव महोदय को श्रखरोट चाहिए तो उन्हें श्रागें से जरा जल्दी श्राना चाहिए।"

ग्रन्त में स्पेन्स ने कहा है कि जिस देश मे उसकी श्रखरोट बीनने का श्रिषकार न हो, यदि उस देश की रक्षा करने के लिए मुक्त से कहा जाय तो में बन्दूक फैक दूगा श्रीर कहूगा कि पोर्टलैंग्ड के उमराव श्रीर उनके जैसे लोग ही उसके लिए लड़े जो देश के मालिक होने का दावा करते हैं।

'विवेक का युग' (The Age of Reason) ग्रौर 'मनुष्य के ग्रिधिकार' (The Rights of man) नामक पुस्तकों के सुप्रसिद्ध लेखक थामस पेन ने भी इसी प्रकार इस समस्या को हल किया है। उनकी योजना की विशेषता यह है कि उन्होंने भूमि पर व्यक्तिगत मिल्कियत का ग्रन्त करने के लिए उत्तराधिकार की प्रथा को मिटा देने का प्रस्ताव किया है ताकि एक मालिक के मरने के बाद उसकी जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति हो जाय।

थामस पेन के बाद गत शताब्दि में पेट्रिक एडवर्ड डव ने इस बारे में विचार किया श्रौर लिखा। उसकी योजना यह थी कि जमीन का मूल्य टो प्रकार से बढ़ता है—एक तो जमीन की खुद हैसियत होती है श्रौर दूसरे उसपर श्रम किया जाता है। श्रम के फलस्वरूप जमीन की जो कीमत बनती है, उसपर व्यक्तियों का श्रिधकार हो सकता है। इसके विपरीत जमीन की स्वतः जो कीमत होती है, वह तमाम राष्ट्र की सम्पत्ति समभी जानी चाहिए और इसलिए उस पर आज कल की तरह व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। वह तो सारे राष्ट्र की सम्पत्ति होनी चाहिए।

इस से मिलती-जुलती योजना जापान की भूमि-उद्धारक सस्था की है। उसका सार यह है कि प्रत्येक मनुष्य का अपने हिस्से की जमीन पर अधिकार होना चाहिए, बशर्ते कि वह उसके लिए एक निश्चित टैक्स देता हो और इसलिए वह अपने हिस्से से अधिक जमीन अपने अधिक कार्र में रखने वालों से माग कर सकता है कि उसकी अपने हिस्से की जमीन सोपी जाय।

किन्तु व्यक्तिशः मै हेनरी जार्ज को योजना को अन्य सब योजनाओं से अधिक न्यायपूर्ण, लाभकारी और व्यावहारिक समकता हू । सत्तेप मे इस योजना को यों प्रकट किया जा सकता है। कल्पना करो कि अमुक प्रदेश मे तमाम जमीन दो भू-स्वामियों के अधिकार में है । उनमें से एक धनवान है और विदेशों में रहता है और दूसरा गरीव है और घर पर रह कर खेती-वाड़ी करता है। और सौ किसान ऐसे हैं जिनके हिस्से में थोडी-थोड़ी जमीन आई है। इसके अलावा इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोग और कारीगर, व्यापारी, राज्य-कर्मचारी आदि सैकडों लोग ऐसे रहते हैं, जिनके पास कोई जमीन नही है। कल्पना करों कि इस प्रदेश के तमाम लोग फैसला करते हैं कि जमीन सार्वजनिक सम्पत्ति होनी चाहिए। उस दशा में उसका बटवारा कैसे करेंगे ?

जिनके श्रिधकार में जमीन है, उनसे जमीन लेकर हरेक को श्रपनी मर्जी के मुताबिक जमीन का उपयोग करने देना व्यावहारिक न होगा, क्यो- कि उस दशा में एक ही जमीन को कई लोग एक साथ लेना चाहेगे श्रीर फलस्वरूप श्रापस के श्रन्य भगड़े उठ खड़े होगे। सब लोग मिल कर खेती करे श्रीर बाद में पैदाबार का बंटवारा करले, यह सुविधाजनक न होगा, क्योंकि कुछ के पास हल, बैल, गाड़े श्रादि होगे श्रीर कुछ विल्कुल कोरे होगे। इसके श्रलावा कुछ लोगों को खेती का श्रनुभव श्रीर

ज्ञान भी न होगा। मनुष्यों की सख्या के अनुसार वरावर जमीन को वाटना बहुत कठिन होगा। यदि जमीन को इस प्रकार वाटा जाय कि अच्छी, साधारण और बजर भूमि वरावर हिस्सों में हरेक को मिल जाय तो जमीन के बहुत छोटे-छोटे दुकडे हो जायगे।

इसके ग्रलावा इस प्रकार का बटवारा खतरे से खाली न होगा। कारण, जो काम न करना चाहेंगे या ग्रत्यधिक गरीब होंगे, रुपये की खातिर ग्रपनी नमीन धनवानों के हाथ वेच देगे ग्रीर फिर बड़े-बड़े जमी- दार ग्रोर ताल्लुकेदार पैदा हो जायगे। इस लिए इस प्रदेश के लोग निर्णय करते हैं कि जमीन को उन्हीं लोगों के ग्रधिकार में रहने दिया जाय जिनके ग्रधिकार में वह चली ग्रारही है ग्रीर यह तय किया जाय कि मूस्वामी राष्ट्रीय कोप में एक निश्चित रक्तम दिया करें जो उस जमीन की ग्रामदनी के ग्रनुसार हो। यह रक्तम जमीन पर की गई मेहनत के ग्रनुसार नहीं, बल्कि जमीन की ग्रपनी हैसियत के ग्रनुसार निर्धारित की जाय। इस प्रकार जो ग्रामदनी होती है, इसको वे ग्रापस में बाट लेते हैं।

किन्तु भू-स्वामियों से इस प्रकार रुपया इकट्ठा करना और उसको सब लोगों में बराबर बाटना पेचीदा काम है। फिर सब लोग सार्वजिनक आवश्यकताओं अर्थात् स्कूलों, मिन्द्रों, आग बुक्ताने के इजिनों, ग्वालों, सड़कों की मरम्मत आदि के लिए टैक्स देते हैं और यह रुपया सार्वजिनक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी नहीं होता, इसलिए इस प्रदेश के निवासियों ने फैसला किया कि जमीन की आमदनी का रुपया इकट्टा करने और उसको बराबर बाटने के बजाय तथा फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्सों के रूप में बसल करने के बजाय जमीन की आमदनी सार्वजिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्च की जाय। यह व्यवस्था करने के बाद उस प्रदेश के लोग अधिक भूमि रखने वालों से अधिक और कम भूमि रखने वालों से कम पैसा मागते हैं, और कुछ लोग जिनके पाम कुछ जमीन नहीं है, कुछ नहीं मागते। और उन्हें उन सुविधाओं

का लाभ उठाने देते हैं जो जमीन के लगान की रकम से मुलभ की गई है।

इस व्यवस्था का यह नतीजा होता है कि जो मू-स्वामी श्रपनी जमीन पर नहीं रहता श्रीर उससे बहुत थोड़ा पैदा करता है, जमीन को श्रपने कब्जे में रखना लाभदायक नहीं समक्तता श्रीर उससे इस्तीफा दे देता है। इसके विपरीत दूसरा भूस्वामी, जो श्रच्छा किसान भी है, श्रपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ता है श्रीर श्रपने पास उतनी ही जमीन रखता है जितनी से वह दैक्स की रक्षम से कुछ श्रधिक पैदा कर सके।

जिन किसानों के पास थोड़ी जमीन है, जिनके पास काम करने वाले ज्यादा और जमीन कम है और जिनके पास जमीन नहीं है, पर जो खेती-बाड़ी द्वारा अपना भरण-पोषण करना चाहते हैं, वे सब भू-स्वामियो द्वारा छोड़ी हुई जमीन ले लेते हैं। इप प्रकार इस योजना के अनुसार इस प्रदेश के तमाम लोगों को जमीन पर रहने और उससे भरण पोषण प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है और तमाम जमीन उन लोगों के अधिकार में चली जाती है जो खेती करना पसन्द करते हैं और उसके द्वारा अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक संस्थाओं की अवस्था सुधर जाती है, कारण सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए पहले से अधिक रुपया मिलने लगता है। और सब से बड़ी बात यह होती है कि भूमि-अधिकार सम्बधी यह परिवर्तन विना किसी लड़ाई-भगड़े और खून-खराबी के हो जाता है, जमीन को वे लोग स्वतः छोड़ देते हैं जो उसको मुनाफे के साथ जोत—बो नहीं सकते। यह है हेनरी जार्ज की योजना, जिसको विभिन्न देश अथवा सारी दुनिया अपना सकती है।

ग्रव में संत्ते प में ग्रपने कथन को दुहराता हूँ। मेरी श्रमजीवियों की सलाह है कि तुम पहेले ग्रपनो ग्रावश्यकता को साफ-साफ समभो ग्रोर जिसकी तुमको ग्रावश्यकता नहीं है, उसके लिए परेशानी मत उठाग्रो। तुमको एक ही चीज की ग्रावश्यकता है ग्रोर वह है स्वतत्र जमीन जिसपर तुम रह सको ग्रोर ग्रपना भरण-पोषण कर सको।

दूसरे, मेरी सलाह यह है कि तुम साफ-साफ समक लो कि किन साधनों से तुमको अपनी जमीन की जरूरत पूरी करनी हैं। दगा-फ़साद करके,—परमात्मा तुमको उससे बचाए—प्रदर्शन कर के, हड़ताल करके, धारा-सभाओं में समाजवादी प्रतिनिधि भेज करके तुम अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकते। वह तभी सफल होगा, जब तुम, जिसको दुरा कार्य समक्तते हो, उसमें सहयोग न दो; अर्थात् तुम हिसा मे सहयोग देकर या भूस्त्रामियों के खेतों पर मजदूरी कर के या उनके खेत लगान पर लेकर जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत के अन्याय का समर्थन न करो।

तीसरी सलाह मेरी यह है कि तुम पहले से ही सोच लो कि जब जमीन स्वतंत्र होगी तो तुम उसको किस प्रकार बाँटोंगे। इस पर ठीक-ठीक विचार करने के लिए तुम को यह न समफना चाहिए कि जिस जमीन को भूस्वामी छोड़ेंगे, वह तुम्हारी हो जायगी। तुमको तो यह समफ लेना है कि जमीन का उपयोग तभी न्यायपूर्ण हो सकता है श्रीर वह सब मनुष्यों में निष्पच्च रीति से बाटी जा सकती है जब जमीन पर किसी एक व्यक्ति का श्रिधकार न स्वीकार किया जाय, चाहे वह एक गज दुकड़ा ही क्यों न हो। सूरज की गरमी श्रीर हवा की भाति जमीन को भी सब मनुष्यों की सम्पत्ति मानने के बाद ही तुम बिना किसी मेद-भाव के न्यायपूर्वक जमीन को विद्यमान योजनाश्रों श्रथवा किसी नई योजना के श्रनुसार सब लोगों मे बाट सकोंगे।

चोथी बात सबसे श्रिविक महत्वपूर्ण है । मेरी तुमको सलाह है कि श्रिपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दगो, क्रान्तियों श्रीर समाजवादी हलचलां द्वारा शासक वर्ग से लड़ाई मत ठानो, बिल्क श्रपने जीवन को सुधारो । लोगो की हालत इसलिए बुरी है कि वे बुरी तरह जीवन वितात हैं । श्रीर मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर हानिकर श्रीर कोई विचार नहीं हो सकता कि उनकी दुरवस्था के कारण वे खुद नहीं हैं, बिल्क बाहरी परिस्थितिया हैं । यदि मनुष्य श्रथवा मनुष्य समाज यह समक्ता है कि चाहा परिस्थितिया उसके कप्टों के लिए जिम्मेदार हैं श्रीर उन परि-

"पहले तू ईश्वर के राज्य श्रीर सत्य की खोज कर; शेष सब श्रपने श्राप हो जायगा।" (बाइबिल) यह मानव जीवन का मूल नियम है। बुरा जीवन विताश्रो, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, श्रीर तुम हजार कोशिश करो श्रपनी श्रवस्था सुधारने की; कोई नतीजा नही निकलेगा। सद् जीवन बिताश्रो, नैतिकता का खयाल रखो श्रीर ईश्वर की इच्छा का श्रनुसरण करो श्रीर सुख की कोई चिन्ता न करो; वह तुमको श्रपने-श्राप प्राप्त हो जायगा श्रीर यह इस तरह होगा कि जिसकी तुमने कल्पना भी न की होगी। यह बडा स्वाभाविक श्रीर श्रासान मालूम पड़ता है कि हम दबीजे को तोड कर भीतर घुस जायं, जिसके भीतर हमारे मन का स्वर्ग बसा है। यह इसलिए भी हमको श्रावश्यक मालूम होता है कि हमारे पीछे लोगो की भीड जमा है जो हमको दबाये जा रही है श्रीर द्वीजे की श्रोर धकेल रही है। किन्तु द्वीजे को तोड़ने की हम जितनी ही कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे लिए उसके भीतर घुसना कठिन होता जाता है। द्वीजे के द्वार सामने नही, हमारी श्रपनी श्रोर हैं।

ग्रतः सुख की खोज मे मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों को सुधारने की चिन्ता न करके खुद को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह बुराई कर रहा है तो उसे उससे विरत होना चाहिए ग्रौर यदि वह भलाई नहीं कर रहा तो उसे करना शुरू कर देना चाहिए। सच्चे सुख के तमाम दर्वांजे हमेशा मनुष्य के ग्रन्तर की ग्रोर ही खुला करते हैं।

यदि तुम यह सम्भ लेते हो कि तुम्हारी वास्तविक भलाई के लिए तुम को ईश्वरीय नियम के अनुसार आचरण करना है, भाई-चारे का जीवन विताना है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा तुम अपने साथ चाहते हो—श्रीर जिस अशा में तुम इस तथ्य को समभोगे श्रीर समभिते के बाद उस पर श्राचरण करोगे, उसी श्रश में तुमको वह सुख प्राप्त होगा, जिसकी तुम कामना करते हो श्रीर तुम्हारी गुलामी का खात्मा हो जायगा।

"तुम सत्य को पहचानो श्रीर वही तुम को मुक्ति देगा।"

#### : 0:

### उद्धार का उपाय

दूसरों से जिस न्यवहार की श्राशा रखते हो, वही तुम उनके साथ भी करो, क्योंकि कानून श्रीर ईश्वर का यही श्रादेश है।

---वाइबिल

"श्रात्मनः प्रतिकृलानि न परेषा समाचरेत्।"

दुनिया मे श्रमजीवियों की सख्या एक ग्ररब से भी ग्रधिक है। खाने-पीने की तमाम सामग्री ग्रीर मसार की समस्त चीजे, जिनपर मनुष्यों का जीवन निर्भर है ग्रीर जिनसे लोग ग्रमीर बने हुए हैं, श्रमजीवी पैदा करते हैं। किन्तु वे जो कुछ पैदा करते हैं उसका लाभ वे स्वय नही उठाते, राज्यकर्ता ग्रीर धनवान उसका फायदा उठाते हैं। इसके विपरीत श्रमजीवी हमेशा गरीबी, ग्रज्ञान ग्रीर गुलामी के शिकार बने रहते हैं। ग्रीर उनको उन्ही लोगों के हाथां ग्रनादर सहन करना पड़ता है, जिनके लिए वे भोजन, वस्त्र ग्रीर ग्रन्थ सुख-साधन सुलभ करते हैं।

जमीन श्रमजीवियों के हाथ से छीनकर उन लोगों की सम्पत्ति मानी जाती है जो उसपर श्रम नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि खेती करने वालों को श्रपना पेट भरने के लिए जमीन के कथित मालिकों की हर श्राज्ञा का पालन करना पड़ता है। यदि श्रमजीवी जमीन को छोड़कर नौकरी करता है या किसी मिल श्रथवा कारखाने में काम करने लगता है तो वह श्रम्य धनजानों का गुलाम वन जाता है। उसको जिदगी भर दस, वारह, चौटह श्रथवा इससे भी श्रिधक घरटे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। यह काम उसके लिए श्रपरिचित, नीरस, कठोर श्रीर वहुधा स्वास्थ्य श्रीर जीवन के लिए हानिकर होता है। यदि उसको खेती करने की सुविधा मिल जाती है श्रथवा पेट भरने लायक काम मिल जाता है तो उसको टैक्स देने पड़ते हैं। इसके श्रलावा कुछ देशों में उसको या तो तीन-चार या पाच साल तक फौज में नौकरी करनी पड़ती है या फौज के खर्च के लिए टैक्स देने पड़ते हैं। यदि वह बिना कर दिये जमीन को उपयोग में लाने की कोशिश करे, हड़ताल करे, या दूसरे श्रमजीवियों को श्रपने स्थान पर काम करने से रोके, या टैक्स देने से इन्कार करें तो उसे राज्य की सारी ताकत का सामना करना पड़ता है। वह घायल होता है, मारा जाता है श्रीर पहले की भाति काम करने श्रीर टैक्स देने के लिए विवश होता है।

इस प्रकार दुनिया में सर्वत्र श्रमजीवी मनुष्यों का-सा नहीं, बिल्क बोभा होने वाले पशुत्रों का-सा जीवन व्यतीत करते हैं। उनको जीवन भर वह काम करना पडता है, जिसकी उनको नहीं, बिल्क उनके उत्पीड़कों को श्रावश्यकता होती है श्रीर बदले में उनको इतना भोजन वस्त्र मिल जाता है कि वे श्रनवरत काम करते रहें। इसके विपरीत श्रमजीवियों पर शासन करने वाले लोगों का एक श्रल्प समुदाय, जो उनके उत्पादन से लाभ उठाता है, श्रालस्य श्रीर भोग-विलास का जीवन विताता है श्रीर करोडों के परिश्रम को वेकार श्रीर श्रनीतिपूर्वक बर्बाद करता है।

मास्कों में द्वितीय निकोलस के राज्याभिषेक के समय लोगों की शराव श्रौर लड्डू बाटे गए। जहां ये चीजे बाटी जा रही थी, लोगों की जबर्दस्त भीड जमा हो गई। पीछे वालों ने श्रागे वालों को श्रौर उनसे पीछे वालों ने उनको घक्का देना श्रौर कुचलना शुरू किया। किसी ने यह नहीं देखा कि श्रागे क्या हो रहा है। बलवानों ने कमजोरों को एक श्रोर घकेल दिया श्रौर बलवान भी भीड़ की गमों श्रौर वायु की कमी के मारे दम घुट कर जमीन पर गिर पड़े श्रौर पीछे वालों द्वारा कुचल दिये गए, क्योंकि उनको भी उनसे पीछे वाले घकेल रहे थे श्रौर वे रक नहीं सकते थे। इस प्रकार कई हजार श्रादमी, जिनमें बढ़े श्रौर जवान, स्त्री

श्रीर पुरुष सभी थे, मौत के ग्रास बन गए।

जब यह सारा काएड समाप्त हो गया तो लोग दलील करने लगे कि उसके लिए दोषी कौन ? कुछ ने पुलिस को दोषी बताया और कुछ ने जार को अपराधी बताया, जिसने ऐसे मूर्खतापूर्ण भोजन का आयोजन किया। किन्तु सच बात यह है कि दोष स्वयं उन लोगों का था जो दो-चार लड्डुओं और शराब की एक-एक बोतल अपने पड़ौसियों से पहले पाने की खातिर दूसरे लोगों का जरा भी खयाल किये बिना आगे भपट पड़े और धक्का-मुक्की करके उन्हें कुचल डाला।

श्रमजीवी जगत में भी क्या ठींक यहीं बात नहीं हो रही है ? वे शक्ति-हीन, पद्दलित श्रीर गुलाम सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि नगएय लाभ के लिए वे श्रपने श्रीर श्रपने भाइयों का जीवन वर्बाद कर देते हैं।

श्रमजीवी भूस्वामियो, शासको श्रौर कारखानो के मालिकों की शिका-यत करते हैं। किन्तु भूरवामियों द्वारा जमीन का शोषण, शासको द्वारा टैक्सों की वसूली, कारखानों के मालिकों द्वारा श्रमजीवियों का शोषण श्रौर फीजो द्वारा हड़तालों का दमन तभी सम्भव होंता है जन श्रमजीवी स्वय उन सबको मदद पहुँचाते हैं ऋौर जिन वातों की वे शिकायत करते हैं उनको वे स्वय करते हैं। यदि कंई भूस्वामी खुद खेती न करके हजारों एकड जमीन से लाभ उठाता है तो इसका कारण यही है कि अमजीवी त्रपने ही लाभ की खातिर उस भू-स्वामी का काम करते हैं, उसके पहरे-दार, क्लर्क ख्रौर प्रवन्धक बनते हैं। इसी प्रकार राज्य-तत्र उनसे टैक्स तभी वसूल कर पाता है जब वे तनख्वाहो के लोभ में आकर, जिनकी रकम उनके पास से ही जमा होती है, पटेल, पटवारी, पुलिस के सिपाही, त्रावकारी श्रीर कस्टम के कर्मचारी बनते हैं श्रीर इस प्रकार वही काम करने मे मदद देते हैं, जिसकी उन्हें शिकायत होती है। श्रमजीवी इस बात की भी शिकायत करते हैं कि कारखानों के मालिक उनको मजदूरी कम कर देते हैं ग्रौर उन्हें ज्यादा से ज्यादा घएटे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, किन्तु यह भी तभी सम्भव होता है जब श्रमजीबी ग्रापस मे प्रतिस्पर्द्धा कर के खुद ही ऋपनी मजदूरी घटा लेते हैं ऋौर गोदाम रच्नक, निरीच्नक, पहरेदार ऋौर मुख्य कर्मचारों की हैसियत से कारखानों के मालिकों के नौकर बन जाते हैं। वे ऋपने मालिकों के लाभ के लिए ऋपने साथियों को हर तरह सताते हैं, उनकी तलाशिया लेते हैं, उनपर जुर्माने करते हैं।

श्रमजीवियों को शिकायत है कि यदि वे उस जैमीन पर जो खुद उनकी है कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या वे टैक्स नहीं देते या हडताले करते हैं तो उनके विरुद्ध फीजे मेज दी जाती हैं। किन्तु इन फीजो मे सैनिक वही श्रमजीवी होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ की खातिर या दगड़ के भय से सेना में भर्ती होते हैं श्रोर श्रपने श्रन्तः करण श्रीर ईश्वरीय नियम के विपरीत यह शपथ लेते हैं कि वे उन सब को मारेगे, जिनको मारने की उन्हें श्राज्ञा दी जायगी।

इस प्रकार श्रपनी सारी मुसीबतो के लिए श्रमजीवी स्वय ही जिम्मेदार हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि वे श्रपने उत्पीड़कों की सहायता करना बन्द कर दें श्रीर उनके तमाम कष्ट स्वयमेव समाप्त हो जायंगे।

तव वे ऐसे काम क्यों करते हैं, जो उनको वर्वाद कर देते हैं ?

दो हजार वर्ष पूर्व एक महापुरुष ने लोगा को इस ईश्वरीय नियम का उपदेश दिया था कि— ''मनुष्य को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करे।" इसको हम सम-ग्राचरण का नियम भी कह सकते हैं। चीनी महापुरुष कन्पयूशस ने इसी नियम को यों कहा है— 'दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करे।"

यह नियम सरल श्रोर हरेक मनुष्य की समक्त में श्राने योग्य हैं श्रोर स्पष्टतः उसके द्वारा मनुष्य का सब से श्रिधिक हित हो सकता है। श्रोर इसलिए इस नियम का ज्ञान होते ही मनुष्यों को यथासम्भव तुरन्त उस पर श्रमल शुरू कर देना चाहिए श्रीर भावी पीढी को उसकी शिचा देने श्रीर उसका पालन करवाने में श्रपनी समस्त शिक्त खर्च कर देना चाहिए। मनुष्यों को बहुत पहले से इस नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए था। कारण, कन्पयूशस और बुद्ध, यहूदी धर्माचार्य हिलेल और ईसाने प्रायः एक ही समय में इसका उपदेश दिया था। खास कर ईसाई जगत के लिए तो इसका पालन करना आवश्यक था, क्योंकि वह बाइ जिल को अपना धर्म अन्य स्वीकार करता है जिसमे कहा गया है कि यह नियम सब नियमों का सार है, अर्थात् उसमे वह सब शिक्षा भरी पड़ी है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हो सकती है।

किन्तु हजारो वर्ष बीत जाने पर भी मनुष्यो ने न तो स्वय इस नियम का पालन किया त्रोर न त्र्यपनी सन्तान को उसकी शिच्हा दी। ऋधिकतर मनुष्य तो इस नियम को जानते ही नहीं, त्रौर यदि जानते भी हैं तो उसको त्र्यनावश्यक त्रौर श्रव्यावहारिक समभते हैं।

शुरू में यह बात अजीव-सी मालूम देती है । किन्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस नियम का पता लगाने के पहले लोग किस प्रकार रहते थे और उस दशा में वे कितने अर्से तक रहे और यह नियम आधुनिक मनुष्य जीवन से कितना भिन्न है, तो हम यह समभने लगते हैं कि इस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ।

बात यह हुई कि मनुष्यों को इस नियम का पता न था कि सब लोगों के कल्याण के लिए हरेक ब्रादमी को दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा वह दूसरों से अपेना रखता है और इसलिए हरेक ब्रादमी ने अपने लाभ की खातिर दूसरे मनुष्यों पर अधिक-से-अधिक सत्ता प्राप्त करने की कोशिया की ब्रोर यह सत्ता प्राप्त करने के बाद बिना किसी रोक-टोक के उससे लाभ उठाने के लिए उसको अपने से अधिक बलवानों के अधीन हो जाना पड़ा और उनकी सहायता करनी पड़ी। इसी प्रकार इन बलवान व्यक्तियों को अपने से अधिक बलवान व्यक्तियों की शरण मे जाना पड़ा।

इस प्रकार जो समाज सम-स्राचरण के इस नियम से परिचित नहीं होता, स्रर्थात् दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना, जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करे, उसमे हमेशा मुंटी भर लोग बाकी ख्रादिमियो पर शासन किया करते हैं । द्रौर इस लिए यह समफ मे ख्रा नाता है कि जब मनुष्यों को इस नियम का ज्ञान कराया गया तो वे सुट्टी भर लोग, जो शेष समाज पर अधिकारारू थे, न केवल स्वयं इस नियम को मानने को तैयार नहीं हुए बल्कि उनको यह भी गवारा न हुआ कि उनके अधीनस्थ इस नियम को जाने और उस पर अमल करें।

श्रिधकारारूढ मुट्टी भर लोग जानते थे श्रीर श्रन्छी तरह जानते हैं कि उनकी सत्ता का त्राधार ही इस बात पर है कि उनके त्राधीनस्थ लोग निरन्तर त्रापस मे लडते रहें त्रीर एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करते रहे । त्रौर इसलिए उन्होंने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि अधीनस्थ लोगो को इस नियम का पता न चले श्रीर श्रव भी उनकी यही कोशिश रहती है। वे इस नियम को ऋरवीकार नहीं करते, क्योंकि वह इतना स्पष्ट ग्रौर सरल है कि उससे इन्कार नही किया जा सकता। किन्तु वे अन्य सैकडों नियमों को सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये नियम सम-श्राचरण के नियम से श्रधिक महत्वपूर्ण श्रोर माननीय हैं। इस प्रकार वे इस नियम पर पदी डालते हैं। धर्माचार्य धर्म का नाम लेकर सैंकड़ो प्रकार के विधान करते हैं जिनका सम-त्राचरण के इस नियम से कोई मेल नहीं बैठता । उनको वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण ईश्वरीय नियम वताते हैं ग्रौर कहते हैं कि यदि उनका पालन न किया गया तो ग्रनन्त काल तक नरक भोगना पडेगा। शासक लोग धर्माचार्यों की शिचा का उपयोग करते हैं। उसके ग्राधार पर राजकीय नियमों का निर्माण करते हैं जो सम-ग्राचरण के नियम के सर्वथा प्रतिकृल होते.हैं । वे इन नियमों का डएडे के जोर से पालन करवाते हैं।

' इसके बाद पढे-िलखों ग्रीर धनवानों की एक श्रेणी होती हैं। इस श्रेणी के लोग न ईश्वर को मानते हैं ग्रीर न किसी ईश्वरीय नियम को। वे कहते हैं कि ससार में यदि कुछ है तो विज्ञान ग्रीर उसके नियम, जिनकी पढे-िलखे लोग खोज करते हैं ग्रीर जिनको केवल धनिक जानते हैं। वे कहते हैं कि सब लोगों के हित के लिए यह आवश्यक है कि लोग उनके जैसा आलसी जीवन बितावे यानी स्कूलों में जायं, व्याख्यान सुने, नाटक-सिनेमा देखे, सभाओं में जाय आदि-आदि । उनका कहना है कि इसके उपरान्त उन सब कहों का स्वयमेव अन्त हो जायगा, जिनसे अमजीवी आज पीडित हैं।

इन लोगों में से कोई भी उस स्वर्ण नियम का खरडन नहीं करता, किन्तु साथ-साथ वे इतने धार्मिक, राजकीय और वैज्ञानिक नियम आगे धर देते हैं कि उनके बीच वह सरल. स्पष्ट और सर्व-सुलभ ईश्वरीय-नियम, जिसके पालन से अधिकाश मनुष्यों के कष्टों का अन्त हो सकता है, न केवल अगोचर बल्कि लुप्त हो जाता है।

यही कारण है उस आश्चर्यजनक स्थित का, जिसमे अमजीवी शासकों और धनिकों द्वारा पीढी-दर-पीढी पद्दलित होते रहने पर भी अपने और अपने दूसरे भाइयों का जीवन बर्बाद करते 'रहते हैं, अपने उद्धार के लिए अत्यन्त पेचीदा, चतुराईपूर्ण और विविध उपायों का अवलम्बन करते हैं अर्थात् प्रार्थनाये करते हैं, देवताओं के भेट-पूजा चढ़ाते हैं, राजकीय नियमों का सिर भुका कर पालन करते हैं, सभाये करते हैं, सस्थाये बनाते हैं, अमजीवी सध कायम करते हैं, हडताले करते हैं और क्रान्तियां करते हैं। किन्तु वे उस एक-मात्र उपाय का यानी ईश्वरीय नियम का सहारा नहीं लेते जो निश्चय ही उनके समस्त कप्टों को दूर कर सकता है।

जो लोग धार्मिक, राजनैतिक श्रौर वैज्ञानिक दलीलों के जाल के श्रम्यस्त हैं, वे कहेगे—"किन्तु क्या यह सम्भव है कि इस सरल श्रौर सिद्धित कथन में तमाम ईश्वरीय नियम श्रौर मनुष्य के जीवन का पथ-प्रदर्शन भरा पड़ा है।" यह लोग समभ बैठे हैं कि ईश्वरीय नियम श्रौर मनुष्य जीवन का पथ-प्रदर्शन पेचीटा सिद्धान्तों मे निहित होना चाहिए श्रौर इसलिए वह इतने सिद्धान श्रौर सरल कथन में प्रकट नहीं किया जा सकता।

यह सच है कि सम-त्राचरण का यह नियम बहुत संचित स्त्रीर

सरल है, किन्तु उसकी संचित्तता और सरलता ही यह सिद्ध करती है कि वह निर्विवाद, शाश्वत, सत्य और न्यायपूर्ण नियम है। यह नियम समस्त मानव-समाज के हजारों वर्षों के अनुभव का निचोड है; वह किसी एक सम्प्रदाय, राज्य अथवा विज्ञानवादी दल के मस्तिष्क को उपज नहीं है। सृष्टि के आरम्भ विपयक धार्मिक कल्पनाओ और धारा समाओ, सर्वोपिर सत्ता, दण्ड, सम्पत्ति और मूल्य का सिद्धान्त, विज्ञान का वर्गीकरण आदि-आदि विषयों की चर्चीओं में बड़ी गम्भीरता और बुद्धिमत्ता हो सकती है, किन्तु उनका उपयोग सिर्फ मुट्टी भर लोगों के लिए है। इसके विपरीत यह नियम, कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि तुम दूसरों से अपने लिए चाहते हो, सर्व-सुलभ है और जाति, धर्म, शिचा और उम्र का उस पर कोई असर नहीं पड़ता।

इसके श्रलावा जो धार्मिक, राजनैतिक श्रीर वैज्ञानिक दलीले एक समय श्रीर एक स्थान में सही मानी जाती हैं, वही दूसरे समय श्रीर दूसरे स्थान पर गलत मानी जाती हैं। िकन्तु सम-श्राचरण का यह नियम सर्वत्र सही माना जाता है श्रीर उसको एक बार समक लेने वालों के लिए कभी गलत नहीं हो सकता। िकन्तु इस नियम में श्रीर श्रन्य नियमों में मुख्य श्रन्तर श्रीर खास लाभ यह है िक धार्मिक, राजनैतिक श्रीर वैज्ञानिक नियम मनुष्यों को सन्तोप नहीं देते श्रीर न उनका हित-साधन कर सकते हैं। यहीं नहीं, उनसे बहुधा भारी शत्रुता श्रीर मुसीबत पैदा हो जाती है।

किन्तु दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना, जैसा कि दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं या दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करना, जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते—यदि इस नियम को हम स्वीकार कर लें तो उससे सद्भावना और हित-साधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकना। और इसलिए इस नियम के परिगाम वेहद लाभकारी और विविध होंगे। उससे मनुष्यों के तमाम पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित हो जायगे और सर्वत्र विद्धेष और समर्व के स्थान पर सद्भावना और सेवा

का राज्य हो जायगा। यदि लोग उस माया जाल से मुक्त हो जायं, जिसने उनकी दृष्टि से इस नियम को छिपाया हुआ है, उसकी अनिवार्यता को स्वीकार करले और जीवन में उस पर आचरण करें तो एक नये ही विज्ञान का जन्म हो जाय, जो सर्वसाधारण की सम्पत्ति होगा और दुनिया में सब से अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह विज्ञान बतायेगा कि इस नियम के आधार पर किस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों एव व्यक्तियों और समाज के तमाम सम्पां का अन्त किया जा सकता है। और यदि इस नवीन विज्ञान का जन्म और विकास हो जाय और जिसन्प्रकार अभ्जान-कल हानिकर अन्ध-विश्वासों और बहुधा वेकार या हानिकर विज्ञानों की शिक्ता दी जाती है, उसी प्रकार उनकी भी तमाम जनता और वालकों को शिक्ता दी जाय तो मनुष्य का सारा जीवन ही बदल जायगा और साथ ही उस कष्टमय वातावरण का भी अन्त हो जायगा, जिसका अधिकाश मानव-समाज आज शिकार बना हुआ है।

वाइविल की परम्परा का यह टावा है कि सम-न्राचरण का नियम प्रकट होने से बहुत पहले परमात्मा ने मनुष्यों के लिए ग्रपना कानून बनाया। इस कानून में यह ग्रादेश भी शामिल था कि "किसी को मारो मत।" यह ग्रादेश ग्रपने ग्रारम्भ काल में सम-ग्राचरण के नियम के समान ही महत्व-पूर्ण ग्रौर परिणामकारी था, किन्तु उसकी भी वही दशा हुई, जो पिछले नियम की। यद्यपि लोगो ने उसका प्रत्यच्च रीति से ग्यएडन नहीं किया, किन्तु पिछले नियम की भाँति वह भी ग्रन्य विधिविधानों के जमघट में लुप्त हो गया, ग्रौर यह विधि-विधान मानव जीवन की ग्रखएडनीयता के नियम जितने ही या उससे भी ग्रिधिक महत्वपूर्ण समक्ते जाने लगे। यदि केवल यही एक ग्रादेश हुग्रा होता कि—'तू किसी को न मार' तो मनुष्यों को मानना पडता कि यह नियम ग्रपरिवर्तनीय ग्रौर ग्रनिवार्य है ग्रौर उसकी जगह ग्रौर कोई नहीं ले सकता। यदि मनुष्य केवल इसी ईश्वरीय नियम को स्वीकार कर ले ग्रौर उसका कड़ाई के साथ पालन करे, कम-से-कम उतनी कड़ाई के साथ, जितनी

कड़ाई के साथ कि वे पूजा-पाठ, सन्ध्या-हवन श्रादि नियमों का पालन - करते हैं तो मानव जाति का सारा जीवन ही बदल जाय। न युद्धों की श्रौर न गुलामी की सम्भावना रह जाय, न धनवान गरीबों से उनकी जमीन का श्रपहरण कर पाये श्रौर न मुट्टी भर लोग श्रधिकतर लोगों की मेहनत का फल हड़प सके। यह सब तभी तक होता है जब तक कि मरने की सम्भावना रहती है श्रथवा मारने का भय बना हुआ रहता है।

'किसी को मारो मत'—यदि इसको एक मात्र ईश्वरीय-नियम मान लिया जाय तो मानव जाति को अवस्था वही हो सकती है जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। किन्तु जब संध्या करने, हवन करने और इस प्रकार की अन्य आजाओं को इस नियम के बरावर महत्वपूर्ण मान लिया गया तो धर्माचायों ने और भी नये-नये नियम बना डाले और उनको भी उतना ही माननीय समका जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि परमात्मा का सब से बड़ा आदेश—किसी को मारो मत—उन नियमों के सागर में डूब गया और लोगों ने उसको हर अवस्था में अनि-वार्य समकता छोड़ दिया। ऐसे भी उदाहरण सामने आये कि लोगों ने उसके बिल्कुल विपरीत आचरण किया। यही बात सम-आचरण के नियम के सन्बन्ध में भी हुई।

इस प्रकार बुराई की जड यह नहीं रही कि मनुष्य ईश्वर के असली नियम को नहीं जानते। बुराई की असली जड़ तो वे लोग हैं जो असली नियम का जान और पालन अपने लिए असुविधाजनक सममते हैं। यह लोग उसको नष्ट नहीं कर सकते और न उसका खण्डन कर सकते हैं और इसलिए नये-नये नियम बनाते हैं और कहते हैं कि ये नियम उतने ही माननीय हैं अथवा परमात्मा के असली नियम से भी ज्यादा माननीय हैं। मनुष्यों को उनके कहों से मुक्ति दिलाने के लिए अब सिर्फ यही आवश्यक है कि वे अपने को उन सब धार्मिक, राजकीय और वैज्ञानिक अन्ध-विश्वासों से मुक्त कर ले जिनको अनिवार्य जीवन-नियम के रूप में हमारे आगे पेश किया जाता है। इस. प्रकार मुक्त हो जाने

गर वे स्वभावतः श्रन्य विधि-विधानों की श्रपेद्धा उस वास्तविक श्रोर शाश्वत ईश्वरीय-नियम को श्र्षिक माननीय समभेगे जो केवल मुट्टी पर व्यक्तियों को नहीं, बल्कि दुनिया भर में तमाम मनुष्यों को सब से श्रधिक मुख पहुचाने की द्धमता रखता है।

श्रमजीवियों को ग्रपने ग्रन्तःकरण की ग्रुद्धि करना चाहिए, ताकि राज्य-तत्र ग्रीर धनिक उनके जीवन को हडपना बन्द कर दे। पाप गन्दगी में ही पैटा होता है, ग्रीर उमको ऐसे श्रनजान लोगों से तभीतक पोपण मिलता है जब तक वे श्रस्वच्छ रहते हैं। इसलिए श्रमजीवियों के लिए सकटों रेन्वचने का एक ही मार्ग है श्रीर वह यह कि वे ग्रपनी ग्रान्म-ग्रुद्धि करे। इस ग्रुद्धि के लिए यह ग्रावश्यक है कि वे धार्मिक, राजकीय ग्रीर वैशानिक ग्रन्ध-विश्वासों से मुक्त हो। यह भी ग्रावश्यक है कि वे ईश्वर श्रीर ईश्वरीय नियमों में विश्वास रखें। इसी में उनकी मुक्ति का एक मात्र उपाय निहित है।

इस समय हम को दो प्रकार के श्रमजीवी मिलते हैं—एक तो शिक्ति श्रीर दूसरे साधारण श्रेणी के, जो प्रायः श्रशिक्तित होते हैं। दोनों के दिलों में वर्तमान श्रवस्था के विरुद्ध तीन श्रसन्तोप होता है। शिक्तित श्रम-जीवी ईश्वर श्रोर ईश्वरीय नियम में विश्वास नहीं करता, वह केवल मार्क्स श्रादि साम्यवाद के प्रवर्तकों को मानता है। वह धारासभाश्रों में श्रपने प्रतिनिधियों की हलचलों का श्रनुशीलन करता है। वह भ्-स्वामियों द्वारा जमीन श्रीर श्रम के साधन इडप लिये जाने श्रीर विरासत के कानून के विरुद्ध जोशीले भापण देता है। इसके विपरीत श्रशिक्ति श्रमजीवी को यद्यप हन सिद्धान्तों का जान नहीं होता श्रीर वह धार्मिक परम्परा में विश्वास रखता है, किन्तु उसके दिल में भी भू-स्वामियों श्रीर पूंजीपतियों के विरुद्ध शिक्ति श्रमजीवी जितना ही गुस्पा भरा रहता है ग्रीर वर्तमान समाज सगटन को विल्कुल गलत समभता है। किन्तु शिक्ति श्रयवा श्रशिक्ति किमी भी श्रमजीवी को यदि ऐसा। श्रवसर मिले कि दूमरों की ग्रपेन्स सस्ती चीनें पेटा करने से उसकी होलत सुधर मकती है, तो उससे

चाहे सैकड़ो, हजारों साथियों का अनिष्ट ही क्यों न होता हो, वह हह प्रतिशत उस मौके का लाभ उठाये विना न रहेगा अथवा उसको किसी पूंजीपित के यहा बड़े वेतन पर नौकरी मिल जाय, अथवा वह जमीन खरीद ले या मजदूरों के ज़रिये किसी व्यवसाय का संगठन कर सके तो वह बिना किसी हिचिकचाहट के यह काम करने को उद्यत हो जायगा और मालिक की हैसियत से अपने विशेष अधिकारों का जन्मजात भूस्वामियों और पू जीपितयों से भी ज्यादा जोरों के साथ समर्थन करेगा।

श्रीर हिंसा के काम में सहयोग देने की बात तो न केवल नैतिक हिए से गलत है बिलक श्रमजीिषयों श्रीर उनके साथियों के लिए श्रत्यन्त घातक है। श्रमजीिवया की गुलामी का मूल श्राधार यही है। किन्तु इस विषय में कोई चिन्ता नहीं करता श्रीर इस बात को बिलकुल सामान्य समसता है। ऐसी श्रवस्था में जहां मनुष्यों का यह हाल हो, क्या वर्तमान से मिन्न किसी मानव समाज की रचना की जा सकती है १ श्रमजीवी श्रपनी दुर्दशा के लिए भूस्वामियों, पू जीपितयों श्रीर शासकों की लीभवृत्ति श्रीर निद्यता को उत्तरदायी ठहराते हैं, किन्तु उनमें से सब श्रथवा प्रायः सब, जिनका ईश्वर श्रीर ईश्वरीय नियम में कोई विश्वास नहीं है, इसी प्रकार छोटे किन्तु श्रसफल रूप में भूस्वामी, पू जीपित श्रीर शासक हैं।

एक देहाती लड़का श्राजीविका की तलाश में शहर में अपने एक मित्र के पास श्राता है। एक बड़े सेठ के यहा कोचवान की जगह खाली होती है। लड़का कहता है कि वह उस जगह प्रचलित दर से कम वेतन लेकर काम करने को तयार है। उसे नौकरी मिल जाती है, किन्तु दूसरे दिन वह सुनता है कि इस जगह पहले एक बुड़्ढ़ा कोचवान काम करता था जो श्रव बेकार हो गया है शौर उसके सामने पेट का सवाल पेंदा हो गया है। लड़के को बुड्ढे की हालत पर बड़ा खेंद होता है श्रीर वह श्रपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। कारण जो, वर्ताव उसे श्रपने लिए पसन्द न हो, वह दूसरों के साथ वही वर्ताव क्यों करता ?

दूसरा उदाहरण एक वडे परिवार वालें किसान का है। वह एक

धनिक ग्रीर कस कर काम लेने वाले 'भ्स्वामी के यहा ग्रब्छे वेतन पर प्रवन्धक वंन जाता है। इस प्रकार ग्रपने परिवार के भरण-पोपण की चिन्ता से वह मुक्त हो जाता है ग्रीर 'संतोष की सास लेता है। किन्तु ज्यों ही वह काम सम्हालता है, उसको देहातियों पर जुमीने करने पड़ते हैं। कारण उनके मवेशी जमींदार के वाढे में घुस गये थे। उसे ज़मींदार के जंगल से ईंधन लाने वाली ग्रीरतों को गिरफ्नार करना पड़ता है। उसे मजदूरों की मजदूरिया घटानी पड़ती हैं ग्रीर कस कर ग्रधिक से ग्रधिक काम लेना पड़ता है। उसका ग्रन्तः करण उसको यह सब कुछ करने की गवाही नहीं देता। वह ग्रपने परिवार के कहने-सुनने की कोई परवाह नहीं करता ग्रीर नौकरी छोड़ देता है ग्रीर कम ग्रामदनी वाले ग्रीर किसी काम में लग जाता है।

तीमरा उदाहरण एक सैनिक का है। ग्रापनी कम्पनी के साथ मजदूरों के विद्रोह को दवाने के लिए उसको लाया गया है ग्रीर गोली चलाने का हुक्म दिया गया है। वह ऐसा करने से इन्कार कर देता है ग्रीर सब प्रकार का उत्पीइन सहने के लिए उद्यत हो जाता है।

यह सब लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको उस बुराई का पता होता है जो उन्हें दूसरों के प्रति करनी होती हैं। उनका दिल उनको कह देता है कि यह काम ईश्वर के नियम के विरुद्ध होगा। उन्हें वह काम न करना चाहिए जो वे अपने लिए नहीं चाहते।

किन्तु यदि कोई श्रमजीवी यह नहीं जानता कि वह किसी काम की मजदूरी सत्ती कर के दूसरे मजदूरों को नुक्रसान पहुंचा रहा है तो इस से उस ब्राई की मात्रा कम नहीं हो जाती, जो वह श्रपने साथियों की कर डालता है। श्रीर यदि कोई श्रमजीवी मालिकों की तरफ हो जाता है ग्रीर श्रपने साथियों के नुक्सान को देखता या महसूस नहीं करता, तो भी श्रमिष्ट तो श्रनिष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य सेना में भर्ती होता है श्रीर जरूरत पड़ने पर श्रपने भाइयों को मारने के लिए उद्यत होता है, वह भी श्रमिष्ट ही करता है। सेना में भर्ती होते समय चाहे उनको यह न मामलू

पड़े कि उसे कहा श्रीर किस को मारना पड़ेगा, पर वह यह तों समभ ही सकता है कि गोली चलाना श्रीर संगीन भौकना उसका काम होगा।

श्रत्याचार श्रीर बन्धन से छुटकारा पाने के लिए श्रमजीवियों को श्रपने भीतर वह धार्मिक भावना पैदा करना चाहिए को श्रपने भाइयों की हालत विगाड़ने वाला कार्य करने से रोकती है, चाहे हालत विगड़ती हुई भले ही न दिखाई दे। उनको धार्मिक शपथ ले लेनी चाहिए कि (१) यदि सम्भव हो तो वे पूंजीपतियों के श्रधीन काम न करेगे। (२) प्रचलित से कम मजदूरी पर काम न करेगे। (३) पूंजीपतियों की श्रोर मिल कर श्रीर उनके हितों का पोषण करके श्रपनी श्रवस्था न सुधारेगे श्रीर राजकीय वल-प्रयोग में किसी प्रकार सहयोग न देगे। श्रपने कार्यों के प्रति इस प्रकार की धार्मिक वित्त रखकर के श्रमजीवी श्रत्याचारों से छुटकारा पा सकते हैं।

यदि श्रमजीवी लोभ श्रथवा भय के वशीभृत होकर सगिठत हत्याकारी दल में शामिल होता है, श्रपने व्यक्तिगत लाभ की खातिर जान-बूभकर श्रपने से ज्यादा जरूरतमन्द श्रमिक के पेट पर लात मारता है, वेतन की खातिर श्रत्याचार करने वालों के पत्त में हो जाता है श्रौर उनके कामों में सहयोग देता है, श्रौर उसकी श्रन्तर-श्रात्मा इसके लिए उसकी नहीं टौचती तो उसकों किसी को दोष देने का कोई श्रधिकार नहीं । श्रपनी स्थिति के लिए वह स्वय जिम्मेदार हैं । वह या तो पद्दलित हो सकता है या पीड़क। इसके श्रलावा तीसरी स्थिति नहीं हो सकती । ईश्वर श्रीर ईश्वरीय नियम में श्रद्धा न हुई तो मनुष्य श्रपने श्रल्प जीवन में श्रिषक से श्रिषक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा चाहे इसका परिणाम दूसरों के लिए कैसा भी क्यों न हो । श्रौर जब लोग श्रपनी-श्रपनी चिता करेगे, श्रपना ही श्रधिक से श्रधिक सुख खोजेंगे, श्रौर दूसरों पर पढ़ने वाले नतीजों का कुछ खयाल न करेगे तो समाज सगठन का कैसा भी रूप क्यों न हो, श्रिनवार्थतः मनुष्यों का ऐसा समूह श्रस्तित्व में श्रायेगा, जिसमें चोटी पर-होंगे मुट्टी भर शासक लोग श्रीर नीचे होंगे श्रसंख्य पट्टलित।

#### : = :

## सत्ता बनाम स्वतंत्रता /

महाकवि शैली ने लिखा है: "ससार में सब से घातक भूल यह हुई कि राजनीति श्रौर नीति शास्त्र को श्रलग-श्रलग समक्ता गया।"

"श्रमजीवी क्या करे ?" शीर्षक निबन्ध में मैंने अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि यदि श्रमजीवी अपने कष्टों का अन्त चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे अपना वर्तमान जीवन-क्रम बदल दे अर्थात् अपनी व्यक्तिगत भन्ताई की खातिर अपने पड़ौसियों के साथ सघर्ष न करे, और बाइबिल के इस नियम का अनुसरण करें कि मनुष्यों को दूसरों के साथ वैसा ही बर्तीव करना चाहिए जैसा वह दूसरों से अपने लिए चाहता है।

जैसी कि मुक्ते श्राशा थी, श्रत्यन्त विरोधी विचार रखने वाले लोगों ने एक ही स्वर से मेरे प्रस्ताव की निन्दा की हैं। लोग कहते हैं: "मेरा प्रस्ताव श्रलौकिक है, श्रव्यावहारिक है। जो लोग श्रत्याचार श्रौर हिसा के शिकार हो रहे हैं, वे जब तक धर्मात्मा न बन जाय तब तक उनकी मुक्ति के लिए प्रतीचा करते रहना वर्तमान बुराई को स्वीकार करना श्रौर निष्क्रिय बन कर बैठ रहना होगा।" इसलिए मै यहा थोडे-से मे यह बता देना चाहता हू कि मै उस प्रस्ताव को इतना श्रव्यावहारिक क्यों नहीं मानता जितना कि यह प्रतीत होता है, बल्कि मेरी राय मे वर्तमान समाज व्यवस्था को सुधारने के लिए वैज्ञानिकों ने जो उपाय सुकाये हैं, उन सब की श्रपेचा मेरे प्रस्ताव पर श्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा कहना खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो ईमानदारी से, शब्दों मे नहीं बल्कि कार्य रूप में, श्रपने पड़ौसियों की सेवा करना चाहते हैं।

सामाजिक जीवन के आदश, जो मनुष्यों की प्रवृत्तियों का पथ-प्रदर्शन करते हैं, बदलते रहते हैं और उनके साथ मानव जीवन का व्यवस्था- कम भी बदलता रहता है। एक जमाने में सामाजिक जीवन का आदर्श पूर्ण 'पाशविक स्वतंत्रता' था। इसके अनुसार मानव जाति का एक

भाग दूसरे भाग को अपना वश चलते निगलने की कोशिश करता था। यहा निगलने शब्द का उपयोग यथार्थ और त्रलकारिक दोनो ही रूप मे किया गया है। इसके बाद ऐसा जमाना आया जब एक आदमी की सत्ता सामाजिक त्रादर्श वन गया त्रीर लोग त्रपने शासको के प्रति त्रादर प्रकट करने लगे श्रौर न केवल स्वेच्छापूर्वक बल्कि उत्साहपूर्वक उनके श्रधीन हो गए। रोम श्रौर मिश्र के इतिहास इसके उदाहरण हैं। इसके बाद लोगों ने जीवन के उस संगठन को अपना आदर्श माना जिससे सत्ता को सत्ता की खातिर नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन के उत्तम सगठन के लिए ऋावश्यक समका गया। इस ऋादर्श की पूर्ति के लिए एक समय विश्व-व्यापी एक-तत्री राज्य स्थापित करने का उद्योग हुन्ना, फिर विभिन्न एक-तत्री राज्यों को एक सूत्र मे त्रावद्ध रखने त्रीर उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिए विश्व-व्यापी धार्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हुन्ना। इसके बाद प्रतिनिधि शासन के आदर्श का जन्म हुआ और फिर प्रजा-तत्र का। प्रजातत्र में कही सार्वत्रिक मलाधिकार था और कहीं नही। ग्राज-कल यह माना जाता है कि उस आदर्श की पूर्ति ऐसे आर्थिक संगठन द्वारा हो सकती है जिसमे श्रम के समस्त साधन व्यक्तिं की सम्पत्ति होने के बजाय सारे राष्ट्र की सम्पत्ति हो।

यह त्रादर्श एक दूसरे से कितने ही भिन्न क्यों न हों, उनको जीवन में कार्य रूप देने के लिए हमेशा सत्ता को त्रावश्यक समभा गया। सत्ता से मतलब दबाने वाली सत्ता से, जो मनुष्यों को स्थापित कानूनों को मानने के लिए बाध्य करती है। ग्राज भी यही समभा जाता है।

यह समभा जाता है कि सर्वसाधारण का अधिक से अधिक हित-साधन करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, जिनके हाथ में सत्ता सौप दी जाय और जो ऐसा सगठन कायम करके बनाये रखे जिसमें नागरिकों को अपने काम, अपनी स्वतन्त्रता और अपने जीवन पर दूसरों की ओर से आक्रमण होने का कम से कम खतरा हो। चीनी शिचा के अनुसार यह काम कुछ धर्मात्मा व्यक्तिओं को और योरोपीय शिद्धा के अनुसार प्रजा द्वारा अभिषिक्त या निर्वाचित व्यक्तियों को सौपना चाहिए। जो वर्तमान राजकीय सगठन को मानव जीवन के लिए आवश्यक समभते हैं, न केवल वे, बिल्क क्रान्तिकारी और समाजवादी, जो यद्यपि वर्तमान राजकीय सगठन में परिवर्तन की ज़रूरत महस्स करते हैं, फिर भी सत्ता को समाज-व्यवस्था के लिए आवश्यक समभते हैं। और इस सत्ता का अर्थ है कि कुछ लोगों को स्थापित कान्नों का पालन करवाने के लिए दूसरों को वाध्य करने का अधिकार हो।

प्राचीन काल से लगाकर ग्राजतक यही स्थित रही है। किन्तु जिन लोगों को सत्ता के सहारे कुछ नियम मानने के लिए बाध्य किया गया उन्होंने उन नियमों को सदा ही सर्वोत्तम नहीं समक्ता ग्रोर इसलिए वे बहुधा सत्ताधीशों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, उन्हें पदच्युत कर दिया ग्रोर पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था कायम की जो उनके मतानुसार सर्वसाधारण के लिए पहले से ग्राधिक हितकर थी। किन्तु जिनके हाथ में भी सत्ता गई, उनका सत्ता ने दिमांग खराब कर दिया ग्रोर इसलिए उन्होंने सर्वसाधारण के लिए नहीं, बल्कि श्रपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस सत्ता का प्रयोग किया। इस प्रकार नई सत्ता हमेशा पुरानी जैसी ही रही ग्रोर बहुधा पहले से भी ग्राधिक ग्रन्यायपूर्ण सिद्ध हुई।

यह तो उस ग्रवस्था की बात हुई जब स्थापित सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले उसे परास्त करने में कामयाब हुए। किन्तु जब स्थापित सत्ता को विजय प्राप्त हुई तो उसने ग्रात्म-रत्ता की भावना से मत्त होकर हमेशा । ग्रापनी रत्ता के साधनों को बढाया ग्रीर वह ग्रपने नागरिको की स्वतत्रता के लिए पहले से भी ग्राधिक हानिकारक बन गई।

भूत श्रीर वर्तमान काल में हमेशा ऐसा ही होता श्राया है । १६वी शताब्दि में योरोप में जो कुछ हुश्रा, वह इस सम्बन्ध में खासतौर पर शिचापद है । इस शताब्दि के पूर्वार्द्ध में कान्तिया श्रिधकाशत. सफल हुई । िकन्तु पुरानों की जगह लेने वाले नये सत्ताधीशो, नेपोलियन प्रथम, चार्ल्स दसवें, नेपोलियन दितीय ने नागरिकों की श्राजादी में वृद्धि नहीं

की। सन् १८४८ के बाद, १६वी शताब्दि के उत्तराई में क्रान्ति की तमाम कोशिशों को दवा दिया गया और पूर्व क्रान्तियों और नये प्रयत्नों के फलस्वरूप शासकों ने अपनी आत्म-रच्चा के लिए अधिकाधिक किलेबन्दी कर ली, और गत शताब्दि के औद्योगिक आविष्कारों की बदौलत, जिनके फलस्वरूप मनुष्यों को प्रकृति पर और एक दूसरे पर अपूर्व अधिकार प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने उसे और भी बढा़ली और गत शताब्दि के अन्त होते-होते उसका इस हद तक विकास कर लिया है कि उसके विरुद्ध संघर्ष करना असम्भव होगया है। शासकों ने लोगों से न केवल असख्य धनराशि जमा करली है, उनके पास चतुरतापूर्वक जमा किया हुआ न केवल सुसंगठित सैन्य-दल है, बल्कि उन्होंने जनसाधारण को प्रभावित करने के तमाम आध्यात्मिक साधनों को भी हथिया लिया है। वे समाचार-पत्रों का सूत्र-सचालन करते हैं और धार्मिक प्रगति और रिक्ता पर उनका आधिपत्य है। इन साधनों को इस प्रकार संगठित किया गया है कि स्थापित सत्ता के विरुद्ध सिर उठाना बहुत कठिन हो गया है।

यह पहलू बिल्कुल नया श्रीर इस युग के लिए एकदम मौलिक है। नीरो, चगेजला श्रथवा चार्ल्स महान् कितने ही शिक्तशाली क्यों न रहे हों, वे अपने राज्यों के सीमान्तो पर होने वाले उपद्रवों को न दबा सके। उनके लिए अपने प्रजाजनों की आध्यात्मक प्रवृत्तियों, शिद्धा, विज्ञान और नीति और उनकी धार्मिक वृत्तियों का सचालन करना और भी कम सम्भव था। किन्तु श्राज ये सब साधन श्राधुनिक शासकों के हाथ में हैं। उनके पास खुित्या पुलिस है, गुसचर प्रणाली है, श्रखवारों को प्रभावित करने की शिक्त है, रेले, तार और टेलीफोन हैं, फोटोग्राफी (चित्रसाजी) की कला है; जेल और किले हैं, श्रनन्त धनराशि है, श्राने वाली पीढ़ी की शिद्धा श्रीर सेना भी उन्हीं के हाथ में हैं।

इन सब साधनों का सगठन इस प्रकार किया गया है कि ग्रयोग्य से ग्रयोग्य ग्रौर नासमभ सत्ताधीश भी ग्रात्म-रत्ता की स्वाभाविक भावना से प्रेरित होकर विद्रोह की, गुरुतर तयारियों को रोक सकते हैं श्रौर भूतकाल के स्वान देखने वाले कान्तिकारियों द्वारा समय-समय पर खुली बगावत के जो कमजोर प्रयत्न ग्रव भी किये जाते हैं, उनको वे विना किसी प्रयत्न के सदा कुचल दे सकते हैं। क्रान्तिकारियों के प्रयत्न शासकों की सत्ता को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं । इस समय शासकों पर विजय पाने का एक ही उपाय है । वह यह कि सैनिक लोग, जो प्रजा के ही त्रादमी हैं, शासकों की सहायता करना बन्द कर दे। किन्तु उनका संगठन इस प्रकार किया गया है कि उन्हें त्र्यासानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऋतः यदि शासक सत्ता ऋपने हाथों में रखना चाहे, श्रीर वे ऐसा श्रवश्य चाहेंगे, क्योंकि सत्ता न रही तो उनको पदच्युत हो जाना पड़ेगा, तो क्रान्ति का कोई खास त्रायोजन नहीं किया जा सकता श्रीर यदि ऐसा कोई श्रायोजन सम्भव भी हो तो वह हमेशा कुचल दिया जायगा श्रौर बहुत से जोशीले व्यक्तियों के वर्बाद होने श्रोर शासको की सत्ता बढ जाने के ब्रालावा उसका कोई परिणाम न निकलेगा। क्रान्ति-कारी ग्रौर समाजवादी, जो गुजरे हुए जमाने की परम्परा का त्र्रानुसरण करते हैं श्रौर लडने-भिड़ने के जोश में वह जाते हैं, भले ही यह वात उनकी समभा मे न त्राये, क्योंकि कुछ त्रासें से यह एक पेशा-सा वन गया है, किन्तु जो ऐतिहासिक घटनात्रों पर स्वतत्रतापूर्वक विचार करते हैं, उनको यह सत्य स्त्रवश्य मानना पडेगा ।

यह एकदम नई स्थिति है श्रोर इसलिए जो लोग वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उन्हें शासकों को इस स्थिति को ध्यान में रखकर श्रपना कार्यक्रम बनाना चाहिए।

शासकों ग्रीर शासितों के बीच शताब्दियों से संघर्ष होता ग्राया है। उसके फलस्वरूप एक सत्ता के बाद दूसरी सत्ता कायम होती रही। किन्तु गत शताब्दि के मध्य से योरोप में इस युग के ग्रीग्रोगिक ग्राविष्कारों के फलस्वरूप विद्यमान शासकों के हाथों में ऐसे हथियार ग्रागरे हैं कि उनसे लड़ना ग्रसम्भव हो गया है। जिस मात्रा में यह सत्ता ग्रधिकाधिक विकसित होती गई, उसी मात्रा में उसकी ग्रसगतता प्रकट होती

हुकूमत चले। ऐसी दशा में स्वतंत्रता नहीं हो सकती और कुछ लोग मानव जाति के शेष भाग को सताते रहेंगे। इसलिए सत्ता को न अपनाया जाय। किन्तु यह कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जाय और उसके बाद कैसी व्यवस्था की जाय कि मनुष्य पुनः आपस में एक दूसरे के साथ नग्न हिंसा का व्यवहार न करने लगे।

सभी अराजकतावादी इस प्रश्न का एक स्वर से यही उत्तर देते हैं कि यदि वास्तव में सत्तारहित समाज स्थापित करना हो तो यह बलप्रयोग द्वारा न होना चाहिए बल्कि लोगों में यह भावना जाग्रत होनी चाहिए कि वह निरर्थक और बुरी वस्तु है। सत्तारहित समाज व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाय, इस बारे में अराजिकतावादियों की भिन्न-भिन्न सम्मितया हैं।

मि॰ गॉडविन नामक स्राप्रेज स्रौर प्राउदन नामक फासिसी विचारकों ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सत्ता-रिहत समाज की स्थापना के लिए लोगों में ज्ञान का उदय होना काफी होगा। उनके मता- नुसार चू कि सत्ता सार्वजनिक हित स्रौर न्याय पर स्नाक्रमण करती है, इसलिए यदि लोगों में यह विचार फैलाया जाय कि सार्वजनिक हित स्रौर न्याय की रज्ञा सत्तारिहत समाज में ही हो सकती है तो सत्ता खुद-ब-खुद मिट जायगी। दूसरा प्रश्न यह है कि सत्ता के विना नवीन समाज की व्यवस्था किस प्रकार सुरिज्ञत रहेगी। इस सम्बन्ध में दोनों ही विचारकों का कथन है कि जो लोग सर्वसाधारण के हित स्रौर न्याय की भावना से प्रेरित होंगे, वे स्वभावतः सब से स्रधिक विवेकपूर्ण स्रौर उपयुक्त समाज व्यवस्था स्थापित कर लेंगे।

दूसरो श्रोर बुकोनिन श्रौर क्रोपाटिकन जैसे श्रराजकतावादी हैं, जो यद्यपि यह स्वोकार करते हैं कि सर्वसाधारण को सत्ता की हानियों का ज्ञान होना चाहिए श्रौर यह कि सत्ता के होते हुए मानव उन्नित नहीं हो सकतो, तथापि वे सत्तारिहत समाज की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति का होना सम्भव हो नहीं, श्रावश्यक भी समक्तते हैं श्रौर उसके लिए तयारी करने की लोगों को सलाह देते हैं। दूसरे प्रश्न का वे यों

# सत्ता बनाम स्वतंत्रत्

उत्तर देते हैं कि जब राज्य सगठन श्रीर सम्पत्ति पर स्मितिगृह्य श्रीमार न रहेगा तो लोग स्वभावतः विवेक-पूर्ण, स्वतंत्र श्रीर लामदावक समाज ज्यवस्था कायम कर लेगे।

मार्क्स स्टर्नर नामक जर्मन श्रीर मि॰ टकर नामक श्रमेरिकन विचारकों का भी एक ही मत है। वे मानते हैं कि यदि लोग यह समफ ले कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्यों के कार्यों का विल्कुल पर्याप्त श्रीर उचित पथ प्रदर्शक है श्रीर केवल मत्ता ही मानव जीवन के मुख्य श्रग के पूर्ण विकास में वाधक होती है तो सत्ता श्रपने श्राप मिट जायगी। कारण, उम श्रवस्था मे न कोई उसको स्वीकार करेगा श्रीर न उसमें हिस्सा ही लेगा। श्रीर जब लोग सत्ता की श्रावश्यकता न समभेंगे श्रीर उसके सम्बन्ध में जो र्श्रन्ध-विश्वास है, उससे मुक्त हो जायगे श्रीर केवल श्रपने व्यक्तिगत हितों का ही विचार करेगे तो वे श्रपने-श्राप ऐसी समाज व्यवस्था कायम कर लेगे जो हरेक के लिए सब से श्रधक पर्याप्त श्रीर लाभदायक होगी।

ये सब कथन सही हैं कि यदि सत्ता रहित समाज की स्थापना करनी है तो बल-प्रयोग द्वारा नहीं हो सकती। कारण, जो सत्ता—सत्ता को मिटायेगी, वह सत्ता तो रहेगी ही। सत्ता तो तभी मिट सकती है जब लोग इस सत्य का अनुभव कर कि सत्ता वेकार और हानिकर वस्तु है और इसलिए लोग न तो उसको स्वीकार करे और न उसमे हिस्सा ले। यह निर्विवाद सत्य है। लोगो मे विवेकर्ण ज्ञान का उद्य होने पर ही सत्ता मिट सकती है। किन्तु यह ज्ञान हो कैसा १ अराजकतायादियो का विश्वास है कि सार्वजनिक हित, न्याय, उन्नित अथवा मनुष्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों पर उसका आधार होना चाहिए। किन्तु यह सब बाते न केवल परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बल्कि उनके सम्बन्ध में लोगों, की कल्पनायें भी बड़ी भिन्न हैं। इसलिए यह नही माना जा सकता कि जो लोग आपस में ही एक मत नहीं हैं, और जिन बातों के आधार पर वे सत्ता का विरोध करते हैं, उनके बारे में उनकी भिन्न-भिन्न धारणाये हैं, वे सत्ता का

गई। लोक हितकारी सत्ता श्रीर हिंसा की कल्पना के सामजस्य में जो श्रान्तरिक विरोध है वह श्रिधकाधिक स्पष्ट होता गया। यह स्पष्ट हो गया कि जिस सत्ता को कल्याणकारी होने के लिए सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के हाथ में रहना चाहिए था, वह हमेशा निकृष्टतम लोगों के हाथों में, रही। कारण, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने सत्ता के मूल-स्वरूप को ध्यान में रखकर उसे कभी भी हस्तगत करना न चाहा—सत्ता का श्रर्थ यह है कि श्रपने ही पड़ीसियों के प्रति हिसा का प्रयोग किया जाय—यही कारण, है कि सत्ता न उनको कभी प्राप्त हुई श्रीर न उनके हाथों में रही।

लोक-कल्यारा त्रीर सत्ता के बीच विरोध इतना स्पष्ट है कि शायद ही कोई उससे अपरिचित रहा हो। किन्तु सत्ता का वातावरण इतना भड-कीला है, वह इस कदर लोगों में भय का सचार करती है श्रीर परम्परा मनुष्यों को इतना जड बना देती है कि मनुष्यों को श्रपनी भूल का पता लगाने में सैकड़ों ही नहीं हजारो वर्ष गुजर गए । कुछ ही दिनो से लोग यह समभाने लगे हैं कि सत्ता की पोशाक चाहे जितनी गम्भीर क्यों न हो, उसका मूल तत्व लोगों को सम्पत्ति, स्वतत्रता श्रौर जीवन के श्रपहरण का भय दिखाना श्रौर उसे कार्यरूप मे परिण्त करना है। इसलिए जो लोग राजात्रों, सम्राटो, मित्रयों, न्यायाधीशों स्रादि की भाति राजनीति के दोत्र मे अपना जीवन विताते हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य ग्रपनी सुविधाजनक स्थिति को कायम रखना होता है, वे सर्व-श्रेष्ठ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि निकृष्टतम व्यक्ति होते हैं । ऐसे लोगों की सत्ता के द्वारा लोगों का हित साधन नहीं हो सकता। वे तो हमेशा मानव जाति के सामानिक सकटों के प्रधान कारण रहे हैं और ख्राज भी वने हुए हैं। इस लिए जहा पहले सत्ता के प्रति लोगों के हृद्यों में उत्साह त्र्यौर भक्ति का उदय होता था, वहा त्र्याज त्र्यधिकाश त्र्यौर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के दिलों में उदासीनता ही नहीं निरादर श्रीर घृणा की भावना पैदा होती है। मानव-जाति का प्रगति-शोल ऋंग ऋव यह समभाने लगा है कि सत्ता की सारी चमक-दमक जल्लाद की पोशाक — लाल कमीज और मखम्ली पाजामे के अलावा और कुछ नहीं है। वह पोशाक ही दूसरे कैदियों और जल्लाद का अन्तर प्रकट करती है, कारण उसका कार्य अत्यन्त अनैतिक और निद्य है।

लोगों मे सत्ता के प्रति जो भाव फैल रहे हैं, उनको व्यान में रखकर आज कल शासक लोग देवी अधिकारों, लोक निर्वाचनों अथवा जन्मजात गुणों के उच्च आधारों पर निर्भर नहीं रहते। वे बल-प्रयोग की ही अपना प्रथम और आखरी शस्त्र समभते हैं। इस प्रकार केवल दमन का सहारा लेने से सत्ता लोगों की और भी कम विश्वास-भाजन होती जा रही है और फलस्वरूप उसे राष्ट्रीय जीवन की तमाम प्रवृत्तियों को अधिकाधिक कुचलने के लिए बाध्य होना पढ़ा है और इस कारण लोगों में असन्तोष की मात्रा और भी बढ जाती है।

सत्ता श्रव श्रजेय वन गई है। वह दैवी श्रिधकारों, निर्वाचन, प्रितिनिधित्व श्रादि राष्ट्रीय श्राधारों पर निर्भर नहीं रहतो। हिंसा ही उसका श्रस्त्र वन गया है। साथ ही लोगों ने मत्ता पर विश्वास करना श्रीर उसका सम्मान करना वन्द कर दिया है। केवल विवश होकर ही वे उसके श्रागे सिर मुकाते हैं। ठीक गत शताब्दि के मध्य से, जब सत्ता श्रजेय बनी श्रीर साथ ही उसने प्रतिष्ठा से भी हाथ घोया, लोगों मे यह विचार पैटा हुश्रा कि वास्तविक स्वतत्रता का सत्ता के साथ कोई मेल नहीं हो सकता। वल-प्रयोग के हामी जिस स्वतत्रता का प्रचार करते हैं, वह तो काल्पनिक स्वतत्रता है, कारण उसमें मनुष्य को दएड के भ्य से दूसरों की श्राज्ञा माननी पडती है। वास्तविक स्वतत्रता में हरेक मनुष्य को श्रपने विवेक के श्रनुसार जीवन विताने श्रीर श्राचरण करने की स्वतत्रता होती है।

इस नये ब्रादर्श के ब्रानुसार, जैसा कि पहले खयाल किया जाता था, सत्ता कोई ईश्वरीय ब्राथवा महान् वस्तु नहीं है। वह सामाजिक जीवन के लिए ब्रानिवार्य रूप से ब्रावश्यक भी नहीं है। वह तो नग्न बलप्रयोग का परिणाम मात्र है जो थोड़े से लोग दूसरो पर किया करते हैं। यह सत्ता चाहे किसी शासक के हाथ मे हो या शासन समिति के हाथ मे, उसका एक ही ब्रार्थ होगा कि कुछ ब्रादिमयों की दूसरे ब्रादिमयों पर हुकूमत चले। ऐसी दशा में स्वतंत्रता नहीं हो सकती श्रीर कुछ लोग मानव जाति के शेष भाग को सताते रहेंगे। इसलिए सत्ता को न श्रपनाया जाय। किन्तु यह कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जाय श्रीर उसके बाद कैसी व्यवस्था की जाय कि मनुष्य पुनः श्रापस में एक दूसरे के साथ नग्न हिंसा का व्यवहार न करने लगे।

सभी अराजकतावादी इस प्रश्न का एक स्वर से यही उत्तर देते हैं कि यदि वास्तव में सत्तारहित समाज स्थापित करना हो तो यह बलप्रयोग द्वारा न होना चाहिए बलिक लोगों में यह भावना जाग्रत होनी चाहिए कि वह निर्श्वक और बुरी वरत है। सत्तारहित समाज व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जाय, इस बारे में अराजिकतावादियों की भिन्न-भिन्न सम्मतिया हैं।

मि॰ गॉडविन नामक अग्रेज और प्राउदन नामक फासिसी विचारकों ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सत्ता-रहित समाज की स्थापना के लिए लोगों में ज्ञान का उदय होना काफी होगा। उनके मता- नुसार चू कि सत्ता सार्वजनिक हित और न्याय पर आक्रमण करती है, इसलिए यदि लोगों में यह विचार फैलाया जाय कि सार्वजनिक हित और न्याय की रज्ञा सत्तारहित समाज में ही हो सकती है तो सत्ता खुद-ब-खुद मिट जायगी। दूसरा प्रश्न यह है कि सत्ता के बिना नवीन समाज की व्यवस्था किस प्रकार सुरज्ञित रहेगी। इस सम्बन्ध में दोनों ही विचारकों का कथन है कि जो लोग सर्वसाधारण के हित और न्याय की भावना से प्रेरित होंगे, वे स्वभावतः सब से अधिक विवेकपूर्ण और उपयुक्त समाज व्यवस्था स्थापित कर लेंगे।

दूसरी श्रोर बुकोनिन श्रौर कोपाटिकन जैसे श्रराजकतावादी हैं, जो यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि सर्वसाधारण को सत्ता की हानियों का ज्ञान होना चाहिए श्रौर यह कि सत्ता के होते हुए मानव उन्नित नहीं हो सकतो, तथापि वे सत्तारिहत समाज की स्थापना के लिए हिंसात्मक काति का होना सम्भव हो नहीं, श्रावश्यक भी समक्तते हैं श्रौर उसके लिए तयारी करने की लोगों को सलाह देते हैं। दूसरे प्रश्न का वे यो

#### सत्ता बनाम स्वतत्रवा

उत्तर देते हैं कि जब राज्य सगठन श्रीर सम्पत्ति पर कार्तिगृत्ति किकार न रहेगा तो लोग स्वभावतः विवेक-पूर्ण, स्वतत्र श्रीर लाभक्षिक समाज व्यवस्था कायम कर लेंगे।

मार्क्स स्टर्नर नामक जर्मन श्रीर मि॰ टकर नामक श्रमेरिकन विचारकों का भी एक ही मत है। वे मानते हैं कि यदि लोग यह समभ ले कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ ही मनुष्यों के कार्यों का विल्कुल पर्याप्त श्रीर उचित पथ प्रदर्श के है श्रीर केवल मत्ता ही मानव जीवन के मुख्य श्रग के पूर्ण विकास में वाधक होती है तो सत्ता श्रपने श्राप मिट जायगी। कारण, उम प्रवस्था में न कोई उसको स्वीकार करेगा श्रीर न उसमें हिस्सा ही लेगा। श्रीर जब लोग सत्ता की श्रावश्यकता न समभेगे श्रीर उसके सम्बन्ध में जो श्रम्थ-विश्वास है, उससे मुक्त हो जायगे श्रीर केवल श्रपने व्यक्तिगत हितों का ही विचार करेगे तो वे श्रपने-श्राप ऐसी ममाज व्यवस्था कायम कर लेगे जो हरेक के लिए सब से श्रिधक पर्याप्त श्रीर लाभदायक होगी।

ये मब कथन सही हैं कि यदि सत्ता रिहत समाज की स्थापना करनी है तो बल-प्रयोग द्वारा नहीं हो सकती। कारण, जो सत्ता—सत्ता को मिटायेगी, वह सत्ता तो रहेगी ही। मत्ता तो तभी मिट सकती है जब लोग इस सत्य का अनुभव कर कि सत्ता वेकार और हानिकर वस्तु है और इसिलए लोग न तो उसको स्वीकार करें और न उसमे हिस्मा लें। यह निविवाद मत्य है। लोगों में विवेकर्ण जान का उदय होने पर ही सत्ता मिट सकती है। किन्तु यह ज्ञान हो कैसा १ अराजकतावादियों का विश्वास है कि मार्वजिनक हित, न्याय, उन्नित अथवा मनुष्यों के व्यक्तिगत स्वाथों पर उसका आधार होना चाहिए। किन्तु यह सब बाते न केवल परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बिल्क उनके सम्बन्ध में लोगो की कल्पनायें भी बड़ी भिन्न हैं। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो लोग आपस में ही एक मत नहीं हैं, और जिन बातों के आधार पर वे सत्ता का विरोध करते हैं, उनके बारे में उनकी भिन्न-भिन्न धारणांच हैं, वे सत्ता

को मिटा सकेंगे—उस सत्ता को जिसकी जहें इतनी गहरी बैठी हुई हैं ख्रीर जिसकी रह्या इतनी योग्यतापूर्वक की जा रही है। इसके अलावा यह खयाल भी गलत है कि सार्वजनिक हित, न्याय और उन्नित के विचारों से प्रेरित होकर वे व्यक्ति जो सत्ता के पाश से मुक्त हो चुके होंगे, किन्तु जो सार्वजनिक हित के आगे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलाजिल देना नहीं चाहते, एक दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण न करेंगे और जीवन की न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम कर लेंगे। मार्क्स स्टर्नर और मि॰ टकर का यह उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी सिद्धान्त कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का ही ध्यान रखने से सब लोगों में न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं, न केवल मनमाना है, बल्कि जो कुछ वस्तुतः हो चुका है और आगे हो रहा है, उसके सर्वथा प्रतिकृत्त है।

इस प्रकार यद्यपि अराजकतावादी सत्ता-रहित समाज की स्थापना के लिए आध्यात्मिक माधनों को सही तौर पर एकमात्र साधन स्वीकार करते हैं, किन्तु चूं कि उनकी जीवन सम्बन्धी कल्पना अधार्मिक और पार्थिव है, इसलिए वे आध्यात्मिक साधनों से वंचित हैं। वे कपोल कल्पनाओं पर भरोसा किये बैठे हैं। फलस्वरूप मत्ता के पुजारियों को अराजकता-वादियों द्वारा प्रतिपादित साधनों की अल्पता के कारण उनके सिद्धान्तों के वास्तविक आधारों को अस्वीकार करने का अवसर मिल जाता है।

ग्राध्यात्मिक ग्रस्त्र से लोग बहुत पहले से परिचित हैं। इसने हमेशा सता को मिटाया है श्रौर जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया, उन्हें पूर्ण श्रौर ग्रमर स्वतत्रता प्रदान की है। यह श्रस्त्र सिर्फ यह है कि हमारा जीवन के सम्बन्ध से विशुद्ध दृष्टिकोण हो। इस दृष्टिकोण के श्रनुसार मनुष्य ग्रपने इस पार्थिव जीवन को सम्पूर्ण जीवन का त्राशिक प्रदर्शन सम्भता है श्रीर इस जीवन का ग्रनन्त जीवन के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उस ग्रनन्त जीवन के नियमों की पूर्ति में ही श्रपना मर्वोच्च हित मानता है। वह मनुष्य के बनाये हुए नियमों की श्रपेत्ता उस ग्रनन्त के नियमों को श्रपने लिए ग्रधिक माननीय समस्तता है। ऐसी धार्मिक कल्पना ही, जो

समस्त मानव सनाज के सामने जीवन का समान त्रादर्श उपस्थित करती है त्रौर जिसके त्रनुपार सत्ता के त्रागे सिर नहीं क्किकाया जासकता त्रौर न उसमें हिस्सा लिया जा सकता है, वास्तव में सत्तारहित समाज की स्थापना कर सकती है।

यह कितनी विचित्र न्नात है कि जन मनुष्यों ने जीवन के अनुभवों से यह समभा कि वर्तमान सत्ता अजेय है और पशु-शिक्त से उसको इस युग मे परास्त नहीं किया जा सकता तभी उन्हें इस स्वयं-सिद्ध सत्य का भी पता लगा कि सत्ता और उससे पैदा होने वाले तमाम अनिष्ट मनुष्यों के बुरे जीवन के परिणाम हैं और इसलिए उनको मिटाने के लिए मनुष्यों को सद्जीवन का आश्रय लेना चाहिए।

मनुष्य इस तथ्य को समभने लगा है। श्रव उसको यह श्रौर समभना है कि समाज में सद्जीवन विताने का एक ही मार्ग है। वह यह कि ऐसी धार्मिक शिद्धा पर श्रमल किया जाय जो स्वाभाविक हो श्रौर जिसे बहु-सख्यक जनता समभ सके। उसी के द्वारा मनुष्य उस श्रादर्श को सिद्ध कर सकेगा, जिसका उसके श्रन्तः करण में जन्म हो चुका है श्रौर जिसको प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्न कर रहा है। सत्ता रहित समाज की स्थापना करने श्रौर उसमें मनुष्यों को सद्जीवन विताने के लिए तैयार करने के लिए होने वाले श्रन्य सब प्रयत्न निर्यक हैं। उनके द्वारा हम उम लद्ध्य तक नहीं पहुंच सकते जिसके लिए मानव प्रयत्न कर रहा है। वे नो उस लद्ध्य से श्रौर भी दर हटाने वाले हैं।

- × × × ×

मै यह बात उन ईमानडार लोगों से कहना चाहता हूँ जो स्वार्थमय जीवन से सन्तुष्ट नहीं हैं ग्रौर जो ग्रपने भाइयों की सेवा में ग्रपनी शिक्त खर्च करना चाहते हैं। यदि वे राज्य मत्ता के कार्यों में भाग लेते हैं या लेना चाहते हैं ग्रौर इस साधन द्वारा लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें सत्ता पर ग्राधारित राज्य सस्था के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि हर राज्य-सत्ता को हिंसा का ग्राक्षय लेना पड़ता है। ग्रमेरिका के मि० थोरो नामक एक लेखक ने ग्रपने एक लेख मे वताया है कि उन्हों ने श्रमेरिका की सरकार को एक डालर का टैक्स क्यों श्रदा नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि वह यह टैक्स देकर उस राज्य सत्ता के कार्य में भाग लेना नहीं चाहते जो हिन्शियों की गुलामी को विहित करार देती हैं। श्रमेरिका, हालैएड श्रौर फास की राज्य-सत्ताश्रों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बात कही जा सकती है। श्रदाः कोई भी ईमानदार व्यिक्त, जिसने सत्ता के स्वरूप को पहचान लिया है, उसके कार्यों में तभी हिस्सा ले सकता है जब वह यह सिद्धान्त मानता हो कि उद्देश्य श्रच्छा होना चाहिए, फिर साधन चाहे कैसा ही क्यों न हो। किन्तु यह जनता श्रौर राज्य-सचालको—दोनों के ही लिए हानिकर सिद्ध हुश्रा है।

वात विल्कुल सीधी है। त्र्याप राज्य सत्ता के नियमो का उपयोग कर के उससे लोगों के लिए ग्रधिक स्वतत्रता ग्रौर ग्रधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु शासकों की सत्ता जितनी ही श्रधिक होती है, उतना हो लोगो की स्वतंत्रता त्रौर त्राधिकार कम होते हैं। इसके विपरीत लोगो को जितनी ही ग्रिधिक स्वतंत्रता ग्रीर ग्रिधिकार प्राप्त होगे, उतनी ही कम सत्ता ग्रीर सुविधा राज्य सेत्ता को प्राप्त होगी। राज्य-सत्ता को इसका पता होता है ख्रौर चृकि सत्ता उसके हाथ में होती है, इसलिए वह हर किस्म के सुधारों की चर्चा होने देती है श्रीर कुछ ऐसे नगएय सुधार कर भी देती है, जो उसकी मत्ता की र्यावश्यकता सिद्ध करते हैं, किन्तु जिन सुधारक प्रवृत्तियों से शासकों के विशेषाधिकारों मे बाधा पड़ने का भय होता है, उनको वह तत्काल दवा देती है। ग्रतः राज्य सस्थाग्रों ग्रीर धारासभान्रों द्वारा जनता की सेवा करने के तमाम प्रयत्नों का यही परिणाम निकलेगा कि शासक वर्गों को मत्ता बढ़ जायगी त्रौर जितनी त्राप मे प्रामाणिकता होगी, उसी के त्रमुसार त्राप जान या त्रमजान में उस सत्ता में हिस्सा लेगे। विद्यमान राज्य सस्थात्रों के द्वारा जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए यही बात चरितार्थ होती है।

इसके विपरीत यदि ग्राप ग्रपनी गिनती उन प्रामाणिक लोगों में

करते हैं जो क्रान्तिकारी ग्रथवा समाजवादी प्रवृत्तियों के जिरये राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो पहले तो ग्राप इस बात पर विचार कीजिये कि लोगों के जिस सासारिक हित साधन के लिए ग्राप प्रयत्नशील हैं, वह उद्देश्य ही ग्रधूरा है। वह ग्राज तक किसी को सन्तुष्ट नहीं कर सका। दूसरे ग्राप उन साधनो पर भी विचार कीजिये जो ग्रापको ग्रपने उद्देश्य सिद्धि के लिए सुलभ हैं। प्रथम तो ये साधन ग्रनैतिक हैं। उनमे भूठ, घोखा, हिसा ग्रादि का ग्राश्रय लेना पडता है। ग्रातः उनसे उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ग्राजकल राज्य सत्ता की शक्ति ग्रौर सतर्कता इतनी बढ़ी चढ़ी है कि घोखा-धड़ी ग्रथवा हिंसात्मक कार्रवाई से उसका कोई बाल भी बाका नही कर सकता। जितने भी क्रान्तिकारी प्रयत्न होते हैं, वे सत्ता के लिए हिंसात्मक कार्रवाई करने के नये कारण बन जाते हैं ग्रौर उसकी ताकत को बढ़ा देते हैं।

किन्तु यदि हम असम्भव को भी सम्भव मान ले कि आज कल हिंसात्मक क्रान्ति सफल हो सकती है, तो सब से पहले हम यह आशा कैसे करे कि आज तक की घटनाओं के विपरीत पुरानी सत्ता के स्थान पर स्थापित नई सत्ता जनता की स्वतंत्रता को बढ़ायेगी और पहले की अपेद्या ज्यादा कल्याणकारी सिद्ध होगी १ दूसरे, साधारण समभ और अनुभव के विपरीत यह मान भी लिया जाय कि सत्ता को मिटाने वाली दूसरी सत्ता जनता को इतनी स्वतत्रता दे सकती है कि वह अपने लिए सब से अधिक लाभदायक जीवन-व्यवस्था स्थापित करले तो भी यह मान लेने के लिए कोई कारण नहीं कि स्वार्थ-प्रेरित जीवन विताने वाले लोग पहले से अधिक अच्छी व्यवस्था कायम कर सकते हैं।

डाहोमियो लोगों की रानी अत्यन्त उदार शासन विधान जारी कर दे श्रौर श्रम के साधनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति भी बना दे—जिसके द्वारा कि समाजवादियों की राय में लोगों की तमाम मुसीबतों का श्रन्त हो जायंगा, तो भी शासन विधान पर असल होने श्रौर श्रम के साधनों को व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति न बनने देने के लिए किसी-न-किसी के हाथ में सत्ता का होना त्रावश्यक होगा। कितु जब तक डाहोमियो लोगों की जीवन विषयक कल्पना नहीं वदलती, यह प्रकट है कि कुछ डाहोमी शेष डाहोमियो पर वैसा ही बल-प्रयोग करतें रहेंगे जैसा कि वे शासन विधान श्रीर श्रम के साधनों के राष्ट्रीय-करण के श्रभाव में करते। समाजवादी संगठन स्थापित करने के पहले यह श्रावश्यक होगा कि डाहोमी लोग श्रपनी रक्तपात-प्रियता से मुख मोड़ ले।

मनुष्य बिना एक दूसरे को सताये समाज मे रह सके, इसके लिए पशु-बल पर आधार रखने वाले सगठन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो नैतिक व्यवस्था की जरूरत है, जिसके अनुसार लोग दबाव के वश होकर नहीं, बल्कि आत्म-विश्वास के साथ दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके साथ करे। ऐसे लोग अब भी मीजूद हैं। अमेरिका, रूस और कनाडा की ईसाई समाजों में उनको देखा जा सकता है। ये लोग पशु-बल द्वारा रिव्तत कान्नों की मदद के बिना ही सामाजिक जीवन बिताते हैं और एक दूसरे को नहीं सताते।

ग्रतः इस ग्रुग मे हमारे ईसाई समाज का एक ही कर्त्तव्य है। उनको शब्द ग्रीर कार्य से ईसाई शिचा पर ग्रुमल करना चाहिए। यही ग्रुन्तिम ग्रीर सर्वोच्च धार्मिक शिचा है। हमको उस ईसाई शिचा की ग्रावश्यकता नहीं, जो वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करनी है ग्रीर केवल बाह्य कर्मकाएड पर जोर देती है ग्रुथवा इस शिचा मे विश्वास करके सन्तोष कर लेती है कि प्रभु-कृपा से मुक्ति मिल जायगी। हमको तो उस जीवित ईसाई श्यत की जरूरत है जिसके ग्रुनुसार पशु-बल पर ग्राधारित सत्ता में न केवल माग ही नही लिया जा सकता, बल्कि उसका प्रतिरोध भी करना होता है। यदि यह सच है तो यह प्रकट है कि जो लोग ग्रुपने पड़ौिसयों की सेवा करने के इच्छुक हैं, उन्हें नयी व्यवस्थाये स्थापित करने की ग्रीर ध्यान नही देना है। उन्हें तो ग्रुपने ग्रीर दूसरे लोगों के जीवन को बदलने ग्रीर पूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

जो लोग अन्यथा आचरण करते हैं, वे प्रायः यह सोचते हैं कि

समाज न्यवस्था श्रौर मनुष्या के जीवन-श्रादर्श श्रौर श्राचरण में साथ-साथ सुधार हो सकता है।

जब मनुष्य के जीवन-श्रादर्श श्रीर व्यवहार मे परिवर्तन होता है तो श्रिनवार्यतः समाज व्यवस्था मे भी परिवर्तन हो जाता है, किन्तु इसके विपरीत समाज व्यवस्था वदलने से न केवल मनुष्य के जीवन-श्रादर्श श्रीर व्यवहार में ही परिवर्तन नही होता, बल्कि लोगों का ध्यान श्रीर कार्य गलत दिशा में चले जाने के कारण उल्टे परिवर्तन होने मे बाधा पहुचती है। समाज व्यवस्था मे परिवर्तन करके यह श्राशा करना कि उसके द्वारा मनुष्यों के श्राचार श्रीर श्रादर्श मे भी परिवर्तन हो जायगा, ठीक वैसा ही है जैसा कि यह मान लेना कि गीली लकड़ी श्राग पकड़ लेगी यदि हम उसको चूल्हे मे इस या उस तरीके से रखेगे। श्राग तो पकड़ेगी सूखी लकड़ी ही, चाहे हम उसको चूल्हे मे किसी भी तरह क्यों न रखे।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी लोग गलती करते हैं, कारण मनुष्य के ग्राचरण के सुधार की शुरूत्रात उसी के द्वारा होती है ग्रीर उसके लिए उसको कठोर परिश्रम करना पडता है। इसके विपरीत दूसरों की जीवन-व्यवस्था बदलने के लिए खुद को ग्रपने ऊपर परिश्रम नहीं करना पड़ता ग्रीर यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रीर दूरवर्ती परिणाम लाने वाला प्रतीत होता है। यही खराबी की सब से बड़ी जड़ है ग्रीर जो लोग ईमानदारी के साथ ग्रपने पड़ौसियों की सेवा करना चाहते हैं उन्हें में सावधान कर देना चाहता हू कि वे उसके शिकार न बने।

लाग कम या ज्यादा सच्चे कोध मे श्राकर कहते हैं, "लेकिन जब हम श्रपने चारों श्रोर पीड़ित मनुष्यों को देखते हैं तो ईसाई धर्म का उपदेश श्रीर प्रचार करके चुप नहीं बैठ सकते। हम पीड़ितों की किया-त्मक रूप से सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए हम श्रपने परिश्रम श्रीर जीवन तक का बलिदान करने को तयार हैं।" इन लोगों को मेरा यह उत्तर है कि श्राप 'यह कैसे जानते हैं कि जो उपाय श्रापको सब से श्रिधक उपयोगी श्रीर व्यावहारिक प्रतीत होता है, उसी के द्वारा श्रापको लोगों की सेवा करनी है। श्राप जो कुछ कहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि श्राप यह निर्ण्य कर चुके हैं कि हम ईसाई धर्म के द्वारा मानव समाज की सेवा नहीं कर सकते श्रीर वास्तविक सेवा राजनैतिक कार्यों द्वारा ही हो सकती है, जिसकी श्रोर श्राप श्राकित हैं।

सब राजनैतिक पुरुष ऐसा ही सोचते हैं और वे सब एक दूसरे से मतभेद रखते हैं और इस लिए वे सब के सब सही नहीं हो सकते।
बहुत अञ्छा होता यदि हरेक मनुष्य अपनी इञ्छानुसार दूसरों की सेवा
कर पाता, किन्तु बात ऐसी नहीं है। मनुष्यों की सेवा करने और उनकी
अवस्था सुधारने का केंवल एक ही मार्ग है और वह यह कि उस पर
अमल किया जाय जिसके अनुसार मनुष्य को अपने को सुधारने का
आन्तरिक प्रयत्न करना पडता है। व्यक्ति तभी सम्पूर्णता प्राप्त करेगा,
जब वह मनुष्यों से परहेज़ न करता हुआ हमेशा स्वाभाविक रूप से उनके
बीच रहेगा और उनके साथ अधिक अञ्छे और अधिकाधिक प्रेमपूर्ण
सम्बन्ध स्थापित करेगा। मनुष्यों में प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने पर
उनकी सामान्य अवस्था सुधरे विना नहीं रह सकती। हा, यह हो सकता है
कि मनुष्य को यह पता न हो कि इस सुधार का रूप क्या होगा।

यह सच है कि राजकीय प्रवृत्तियों स्नर्थात् धारा सभास्रो स्नथना हिंसात्मक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों द्वारा सेवा करने में हम जो परिणाम लाना चाहते हैं, उनको हम पहले से ही सोच लेते हैं। साथ ही हम स्नानन्द-दायक स्नौर विलासितापूर्ण जीवन की तमाम सुविधास्रों से लाभ उठा सकते हैं, ऊचा पद प्राप्त कर सकते हैं, लोगों से प्रशसा पा सकते हैं स्नौर बड़ा नाम कमा सकते हैं। जो लोग ऐसे कामों में पड़ते हैं, उन्हें कभी-कभी कुछ भी उठाना पड़ता है। हर किस्म के सवर्ष में ऐसे कछ-सहन की सम्भावना रहती है, पर सफलता की सम्भावना से उसकी च्रति-पूर्ति हो जाती है। सैनिक कार्यों में कुछ भेलने स्नौर तक की सम्भावना

रहती है, किन्तु उनको वही लोग पसन्द करते हैं जिनमे बहुत नैतिकता होती है ग्रौर जो स्वार्थमय जीवन व्यतीत करते हैं । इसके विपरीत प्रथम तो धार्मिक प्रवृत्ति का परिणाम हमको प्रतीत नही होता। दूसरे जब इम उसका आश्रय लेते हैं तो हमको बाह्य सफलता का मोह छोड़ना पड़ता है। उसके द्वारा न केवल उच्च पद श्रौर ख्याति ही नहीं मिलती, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से निम्नतम दर्जा मिलता है। न केवल निरादर श्रीर निन्दा का पात्र बनना पड़ता है, बल्कि श्रत्यन्त निर्दय उत्पीइन ग्रौर मृत्यु तक का सामना करना पडता है। इस युग में जब धर्म विरोधी कार्य करने के लिए लोगों को पशु-बल द्वारा बाध्य किया जाता है, धार्मिक कार्य करना महा कठिन है, किन्तु धार्मिक कार्यो द्वारा ही मनुष्य को वास्तविक स्वतत्रता का भान होता है ऋौर यह निश्चय होता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। फलस्वरूप इस मकार की प्रवृत्ति ही वास्तव में परिगामकारी होती है। वह न केवल ऋपना सर्वोत्तम उद्देश्य ही सफल करती है, विल्क सयोगवश श्रौर श्रत्यन्त स्वा-भाविक एवं सीधे-सादे ढंग से वे परिणाम भी ला देता है जिनके लिए समाज संघारक इतने ग्रस्वाभाविक उपाय करते रहते हैं।

इस प्रकार मनुष्यों की सेवा करने का एक ही मार्ग है। वह यह कि मनुष्य सद्जीवन वितावे। यह उपाय काल्यनिक उपाय नहीं है, जैसा कि चें लोग समभते हैं, जिनको इससे लाभ नहीं पहुचता। हा, इसके अति-रिक्त जो उपाय हैं, वे सभी काल्यनिक हैं। उनके द्वारा नेता लोग जनता को एक मात्र सही रास्ते से हटा कर गलत रास्ते भटका देते हैं।

× , × ×

जो लोग इस आदर्श को जल्दी से व्यवहार में आता हुआ देखना चाहते हैं, वे कहते हैं, 'यदि इसी मार्ग से भला होना है तो वह होगा कब ?' वड़ा अञ्छा हो यदि यह अति शीघ, तत्काल हो जाय । बड़ा अञ्छा हो यदि हम अति शीघ, तत्काल जगल खड़ा कर सके, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको तब तक धेर्य रखना होगा, जब तक बीज में से अकुर, अकुर में से पित्तया और पित्तयों में से टहिनया निकल कर वृत्त नहीं बन जाता। हम जमीन में टहिनया गांड सकते हैं और वे कुछ काल के लिए जंगल का हश्य उपस्थित कर देगी, किन्तु यह आखिर होगा कोरा हश्य ही। अति शींघ उत्तम समाज व्यवस्था कायम करने के सम्बन्ध में भी यहीं बात है। हम उत्तम व्यवस्था का दिखावा कर सकते हैं, किन्तु ऐसे दिखावों से तो सच्ची व्यवस्था कायम होने की सम्भावना कम ही होती है। प्रथम तो जहां उत्तम व्यवस्था न हो, वहां उत्तम व्यवस्था का चित्र बना कर लोगों को धोखा दिया जाता है, दूसरे उत्तम व्यवस्था के ये रूप सत्ता द्वारा बनते हैं और सत्ता शासक और शासित दोनों को पतित कर देती है और इसिलए सच्ची व्यवस्था कायम होने की सम्भावना और भी कम हो जाती है। अतः आदर्श को शींघ सिद्ध करने के प्रयत्न विफल हो जाते हैं और सिद्ध के मार्ग में वाधक भी बन जाते हैं।

हिसा-रहित सुव्यवस्थित समाज की स्थापना—मानव जाति का यह आदर्श जल्दी सिद्ध होगा या देर मे, यह इस पर निर्मर करता है कि कब जनता के शासक जो ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करना चाइते हैं, यह समभेगे कि उनके मौजूदा कार्य ही सब से ऋधिक मनुष्यों को उनके उद्देश्य की सिद्धि से दूर फेक रहे हैं। वे पुराने अन्धिवश्वासो को कायम रखकर, सब धमों को उकरा कर और लीगो को राज्य-सत्ता, क्रान्ति अथवा समाजवाद की उपासना करना सिखला कर उस उद्देश्य को सिद्ध करने की आशा नही कर सकते। जो लोग सच्चाई के साथ अपने पड़ीसियों की सेवा करना चाहते हैं, यदि वे केवल इतना समभ ले कि राज्य-सत्ता के समथंको और क्रान्तिकारियों के तमाम साधन कितने निष्फल होते हैं, और यह कि लोगों को उनके कष्टों से मिक्त दिलाने का एक ही मार्ग है और वह यह कि वे स्वार्थमय जीवन को तिलाजिल दे दे और माईचारे का जीवन बिताने लगे—आज की तरह अपने पड़ौसियों पर बलप्रयोग करने की सम्भावना और औचित्य को स्वीकार न करे और न अपने व्यिक्तगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस बल-प्रयोग में कोई भाग में, बल्कि इसके

विपरीत जीवन में इस मूलभूत श्रीर सर्वश्रेष्ठ नियम का पालन करे कि हमको दूसरों के साथ वैसा ही वर्ताव करना चाहिए जैसा हम दूसरा से श्रपने लिए श्रपेचा रखते हैं— तो श्राज की विवेकरहित श्रीर निर्दय जीवन व्यवस्था का बड़ी जल्दी श्रन्त हो जायगा श्रीर उसके स्थान पर लोगों के नये सस्कारों के श्रनुसार नई व्यवस्था कायम हो जायगी।

जरा तो विचार कीजिए, जिस राज्य-सस्था की उपयोगिता नष्ट हो चुकी है, उसकी सेवा करने श्रीर क्रान्ति से उसकी रचा करने में कितनी श्रिषक बौद्धिक शिक्तयों का न्यय किया जा रहा है, क्रान्ति के प्रयत्नों के पीछे श्रीर राज्य-सत्ता के साथ श्रसम्भव लड़ाई लड़ने में कितना युवकोचित श्रीर उत्साहयुक्त प्रयत्न किया जा रहा है; श्रसम्भव समाजवादी स्वप्नों को चिरतार्थ करने के लिए कितनी शिक्त खर्च की जा रही है। जो लोग इस प्रकार बेकार श्रपनी शिक्तयों को खर्च कर रहे हैं श्रीर बहुधा श्रपने पड़ौसियों को हानि पहुँचा बैठते हैं, यदि वे श्रपनी शिक्तयों को श्रात्म विकास के निमित्त लगावे, जिसके द्वारा कि उत्तम समाज न्यवस्था कायम हो सकती है, तो कितना श्रच्छा हो ?

एक पुराने मकान को खड़ा रखने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, यदि वही प्रयत्न नया मकान बनाने श्रीर उसके लिए सामग्री तैयार करने के लिए हहतापूर्वक श्रीर बुद्धिपूर्वक होने लगे तो नवीन ठोस सामग्री से हम कितने मकान न'खड़े कर लेगे ? हा, यह हो सकता है कि नया मकान कुछ चुने हुए लोगों के लिए पुराने मकान की तरह श्रारामदेह श्रीर सुविधाजनक न हो, परतु वह श्रिषक स्थायी श्रवश्य होगा श्रीर उसमे वे सब सुधार हो सकेगे जो कुछ चुने हुए लोगो के लिए ही नही, बल्कि तमाम मनष्यों के लिए श्रावश्यक होंगे।

श्रतः यहा भैंने जो कुछ कहा है वह सरल, सब की समभ में श्राने योग्य श्रौर श्रखडनीय सत्य है। वह यह कि मनुष्यों में उत्तम जीवन की स्थापना करने के लिए यह श्रावश्यक है कि मनुष्य पहले स्वय उत्तम बने। लोगों को श्रब्छे जीवन की श्रोर प्रेरित करने का एक ही मार्ग है श्रीर वह यह कि मनुष्य खुद श्रच्छा जीवन बितावे। इसलिए जो लोग मनुष्य समाज में उत्तम व्यवस्था कायम करने में सहायक बनना चाहते हैं, उन्हें श्रात्म-विकास के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उन्हें बाइविल की इस शिचा को चरितार्थ करना चाहिए कि—

"ग्रपने परम पिता परमात्मा के समान पूर्ण बनो।"

### : 3:

## समाजवाद

विलासता को छोड देना चाहिए। जब तक धन, वल ग्रौर ग्राविष्कारों का प्रयोग ग्रानावश्यक बातों के लिए किया जाता रहेगा तब तक कुछ न होगा। ग्रौर यह जानने के लिए कि जनसाधारण के लिए क्या ग्रावश्यक है, हमको हर वस्तु की परीचा कर लेना चाहिए।

मुख्य बात यह है कि निर्देय विषमताश्रों को, जो हमारे लिए श्रभिशाप रूप हैं, सहन करने के बजाय हमको श्रपनी सभ्यता के समस्त सुधारों को छोड़ने के लिए तैयार होजाना चाहिए। यदि मै वास्तव में श्रपने भाई से प्रेम करता हूँ तो जिस समय वह घर-बार विहीन हो, मैं उसको श्राश्रय देने के लिए श्रपनी बैठक खाली कर देने में सकोच न करू गा। किन्तु श्रमी स्थित यह है कि हम यह कहते तो हैं कि हम श्रपने भाई को श्राश्रय देना चाहते हैं, किन्तु इसी शर्त पर कि श्राने-जाने वालों के लिए हमारी बैठक खाली रहे। हमको यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हमको किसकी पूजा करनी है—परमात्मा की या शैतान की। दोनों की एक साथ पूजा नही की जा सकती। यदि हमको परमात्मा की पूजा करनी है तो हम को भोग विलास श्रीर सभ्यता का मोह छोड़ना होगा। हम उनको फिर श्रपना सकते हैं, किन्तु तभी जब सर्वसाधारण समान रूप से उनका लाभ उठा सके।

सबसे अधिक लाभदायक सामाजिक व्यवस्था, चाहे वह आर्थिक हो अथवा अन्य प्रकार की, वह होगी, जिसमे हरेक व्यक्ति दूसरों के भले का विचार करेगा श्रोर खुले दिल से उसके लिए श्रपनी शिक्तिया खर्च करेगा।
यदि सब की यही मनोइत्ति हो तो हरेक का श्रिषक से श्रिषक भला हो
सकता है। इसके विपरीत मबसे हानिकर मानव संगठन, श्रार्थिक श्रथवा
श्रन्य प्रकार का वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति केवल श्रपने ही लिए काय
करता है, श्रपनी ही चिन्ता रखता है श्रोर श्रपने ही लिए सामग्री जुटाता
है। यदि सब लोग ऐसा हो करने लगें श्रोर कम-से-कम कुटुम्बो का भी
श्रिस्तत्व न हो, जिनमें लोग एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, तो मेरा
खयाल है कि मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।

परन्तु लोगो को दूसरों का हित साधन करने की इतनी चिन्ता नहीं है। इसके विपरीत हरेक व्यक्ति दूसरों को नुक्षसान पहुचा कर भी अपना ही हित साधन करने की कोशिश करता है। किन्तु यह अवस्था इतनी हानिकर है कि मनुष्य जीवन-सवर्ष में अति शीव निर्वल पड़ जाता है। और तव सम्भवतः एक आदमी दूसरों पर अधिकार जमा लेता है और उनसे अपने लिए काम कराता है। परिणाम यह निकलता है कि लाभ-रहिन व्यक्तिगत अम के बदले अधिक लाभटायक अम होने लगता है।

किन्तु मनुष्यों के ऐसे सगठनों में विप्रमना श्रोर उत्नीइन का जनम होता है। इसिजए लाग ममानता स्थापित करने श्रोर मनुष्यों को श्राजादी ' दिलाने के प्रयत्न कर रहे हैं। वे सहयोग सिमितियों श्रादि की स्थापना करते हैं श्रोर राजनितक श्रिधकारों के लिए लड़ते हैं। समानता स्थापित करने का हमेशा यह परिणाम निकलता है कि काम को नुकसान पहुँचता है। बराबर-बराबर चेतन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रमिक को निकृष्टतम श्रमिक के बराबर ला विठाया जाता है। उपयोग की चीजों का इस तरह बंटवारा किया जाता है कि एक को दूसरे से श्रिधक या श्रच्छी चीज नहीं मिलतीं। जमीन के बटबारे में भी यही हो रहा है। यही कारण है कि बमीन छोटे-छोटे दुकड़ों में बटती जा रही है, जो सभी के लिए हानिकर है। राजनैतिक श्रिधकारों द्वारा उत्तीदन से मुक्त होने की कोशिश के फलस्वरूप लोगों में गहले से भी श्रिधक उत्तेजना श्रीर हुर्भाव फैल रहे हैं। इस प्रकार समानता स्थापित करने ख्रीर उत्पोडन से मुक्ति पाने के प्रयत्न हो रहे हैं, जो ख्रमी तक सफल नहीं हुए हैं। दूसरी ख्रोर एक व्यक्ति का ख्रिषक से अधिक जनसंख्या पर ख्राधिपत्य बढ़ता ही जा रहा है। श्रम का जितना ही केन्द्रीकरण होता है, उतना ही वह लाभदायक बन जाता है। किन्तु साथ ही विषमता भी उतनी ही चुमने वाली ख्रीर ख्रसहनीय कायम हो जाती है। तो फिर ऐसी दशा में क्या किया जाय १ व्यक्तिगत श्रम लाभ रहित होता है, केन्द्रित श्रम ख्रिषक लाभदायक होता है। किन्तु उसके साथ विषमता ख्रीर उत्पीडन भी कम भयकर नहीं होते।

समाजवादी समस्त सम्पत्ति को राष्ट्र की, मानवता की सम्पत्ति बना कर असमानता और उत्पीडन का अन्त करना चाहते हैं जिससे कि केन्द्रीभूत सघ स्वय मानव समाज बन जाय। पहले तो मानव समाज ही नही, विभिन्न राष्ट्र भी इसकी आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। दूसरे जहां सब लोग अपने-अपने हितों के लिए प्रयत्नशील हो उस मानव समाज में ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे जो निस्वार्थ-भाव/से मानव-सम्पत्ति की व्यवस्था करे और अपनी सत्ता द्वारा अनुचित लाभ न उठावे अथवा दुनिया में पुनः असमानता और उत्पीडन को जन्म न दें ?

श्रतः मानवता के सम्मुख यह समस्या नग्न रूप मे उपस्थित हैं : या तो केन्द्रित श्रम द्वारा प्राप्त प्रगति को छोडा जाय—समानता मे बाधा पहुचने देने श्रथवा उत्पोडन को सहन करने के बजाय पीछे की ग्रोर भी भले ही हट लिया जाय या यह स्वीकार कर लिया जाय कि श्रसमानता श्रीर उत्पीडन तो रहेंगे ही, जब लकड़ी को चीरा-फाड़ा जायगा तो खण्चे, उड़ेगी ही, उत्पीड़ित लोगों का ग्रस्तित्व रहेगा ही श्रीर संघर्ष करना मानव समाज का नियम है। कुछ लोग वास्तव में ऐसा मानते भी हैं, किन्तु साथ ही साथ श्रधिकार रहित लोगों की चीख-पुकार, पीड़ितों के कन्दन श्रीर श्रन्याय पर कृद्ध हो उठने वाले लोगों की सत्य श्रीर शुभ श्रादर्श के नाम पर, जिसको हमारा समाज केवल नाम के लिए ही स्वी-कार करता है, श्रावाज तीव से तीव होती जा रही है।

परन्त यह बात एक बच्चे की समक्त में भी ह्या सकती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सर्व साधारण के हित-साधन की चिता करे और हरेक की एक कुटुम्ब के सदस्य की हैसियत से योग्य व्यवस्था की जाय तो सब का सब से ऋधिक हित साधन हो सकता है। पर चू कि ऐसा होता नहीं है, हरेक के दिल में बैठा नहीं जा सकता, ग्रीर सबको समभा सकना भी श्रसम्भव वात है, कम से कम उसके लिए बहुत लम्बा समय चाहिए, इसलिए एक ही मार्ग रह जाता है। वह यह कि श्रम को केन्द्रित किया जाय, जो कि कुछ लोगों के सर्वसाधारण पर ग्राधिपत्य होने के कारण सम्भव हो रहा है ऋौर साथ ही नगे-भूखों की दृष्टि से धनवानों के राग-रग को छिपाया जाय ताकि वे उस पर त्राक्रमण न कर सके, त्रौर उत्पी-इतों को सहायता पहचाई जाय । त्राज यही हो रहा है, किन्तु पूंजी का केन्द्रीकरण भी बढता जा रहा है श्रीर श्रेसमानता तथा उत्पीड़न भी बढ़ते जा रहे हैं श्रीर श्रधिक कठोर हो रहे हैं । इसके साथ ही वस्तु-स्थिति का ज्ञान भी व्यापक हो रहा है त्रौर त्रममानता त्रौर उत्पीड़न की निर्दयता उत्पीडको ग्रौर उत्पीड़ितो दोनों पर ही ग्रधिकाधिक प्रकट होती जा रही है।

इस दिशा में श्रोर श्रागे बढ़ना श्रसम्भव होना जा रहा है, इसलिए जो लोग थोडा सोचते हैं श्रीर तर्कयुक्त परिणामों को नहीं देखते, यह काल्प-निक उपाय सुभाते हैं कि ज्यादा हित साधन करने के लिए लोगों को सहयोग की श्रावश्यकता का भान कराया जाय, किन्तु यह वेकार बात है। यदि श्रपना श्रधिकाधिक हित साधन करना ही उद्देश्य हो तो पू जी-वाटी समाज सगठन में प्रत्येक व्यक्ति उसे सिद्ध कर सकता है, श्रीर इसलिए ऐसे प्रयत्नों का परिणाम वातों के श्रतिरिक्त कुछ नहीं निकलता ।

सब लोगों के लिए अत्यन्त लाभकारी सगठन तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक प्रत्येक आदमी का उद्देश्य भौतिक हित साधन करना रहेगा । वह तो तभी सम्भव होगा जब सब लोग उस ध्येय को सिद्ध करने का प्रयन्न करेगे जो भौतिक सुख से विल्कुल अलग है और जब हरेक व्यक्तिं दिल से यह कहेगा—"धन्य हैं वे, जो गरीव हैं, धन्य हैं वे, जो ग्रास् वहाते हैं ग्रीर धन्य हैं वे, जो सताये जाते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नहीं, बल्कि ग्राध्यात्मिक कल्याण की कामना करेगा— ग्रीर यह हमेशा बलिदान द्वारा ग्राकित होता है—तभी सब लोगों का ग्राधिक से ग्राधिक कल्याण हो सकेगा।

यह सीधा-सा उदाहरण लीजिए। लोग एक साथ रहते हैं। यदि वे नियमित रूप से सफाई रखे, अपनी सफाई खुद करे तो सार्वजनिक सफाई के लिए हरेक को बहुत थोडा अम करना पड़े। िकन्तु यदि हरेक ब्रादमी अपना सफाई का काम दूसरों पर छोड़ दे तो जो उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहे वह क्या करेगा ? उसको सबका काम खुद करना पड़ेगा और गन्दगी मे लिपंटना होगा। यदि वह ऐसा न करे, केवल अपना हो काम करे तो उसका उद्देश्य पूरा न होगा। अवश्य ही वह ज्यासानी के साथ दूसरों को आज्ञा दे सकता है, िकन्तु उनमें कोई ऐसा नहीं है जो आज्ञा, दे सके। ऐसी दशा मे एक ही मार्ग रह जाता है ओर वह यह कि वह दूसरों के लिए काम करे। ओर वस्तुतः जिस दुनिया में सब लोग अपनी-अपनी चिन्ता करते हां, यह असम्भव है कि दूसरों का थोडान्सा काम कर देने से काम चल जाय। उसमे तो आदमो को अपने को सम्पूर्णतः समर्पित कर देना चाहिए। धर्म-भावना से प्रकाशित अन्तु- करगा ठीक यही करने का आदेश देता है।

क्या कारण है कि न तो राजकीय वल-प्रयोग द्वारा ग्रौर न, कान्ति ग्रौर राजकीय साम्यवाद द्वारा ग्रौर न ही ईसाई समाजवादियो द्वारा प्रचारित साधनों से—ग्रथीत लोगो मे यह ग्रधिकाधिक प्रचार किया जाय कि वह व्यवस्था ग्रधिक लाभदायक होगो—पृथ्वा पर स्वर्ग की स्थापना होती है १ जब तक मनुष्य का उद्देश्य ग्रपने व्यक्तिगत जीवन का कल्याण रहता है तब तक कोई भी उसको नहीं रोक सकता कि उसको ग्रपना न्याय्य हिस्सा मिल चुका है ग्रौर ग्रागे उसे ग्रपना सघर्ष बन्द कर देना चाहिए ग्रथवा मनुष्यों को ऐसी मागों से ग्रागे न वढ़ना चाहिए। जो सब लोगों के कल्यागा के लिए आवश्यक हो । कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कारण पहले तो मालूम करना ही असम्भव होगा कि कौन सी जगह पहुचने के बाद पूरा न्याय हो गया—मनुष्य हमेशा अपनी आवश्यकताओं को बढा-चढाकर बताय गे—और दूसरे यदि उचित जरूरतों को मालूम करना सम्भव भी हो तो मनुष्य जो उचित है केवल उसी के लिए माग पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उतना उसे मिलेगा ही नहीं, वह उससे कहीं कम पा सकेगा। समाज के दूसरे लोगों की जरूरते न्याय के आधार पर नहीं, बल्क व्यक्तिगत लाभ के ख्याल से निश्चित होंगी, उस अवस्था में यह प्रकट है कि हरेक प्रथक व्यक्ति की आंवश्यकताओं की पूर्ति न्याय्य मागों की अपेक्षा प्रतिस्पद्धी और संघर्ष के द्वारा अधिक हो सकेगी। ऐसा इस समय हो भी रहा है।

न्यायपूर्ण स्थित कायम करने के लिए, जब कि लोग व्यक्तिगत हित-साधन के लिए ही सचेष्ट हैं, ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो यह निश्चय कर सके कि न्यायतः हरेक के हिस्से में कितनी सासारिक वस्तुए ग्रानी चाहिए। ऐसे सत्तावान लोगों की भी त्रावश्यकता होगी जो लोगों को अपने न्याय हिस्से से अधिक न लेने दे। आज भी ऐसे लोग हैं और पहले भी हए हैं जिन्होंने यह कत्तंव्य अपने क्षिर पर लिया है। ये और कोई नहीं हमारे शासक ही हैं। किन्तु अभी तक न तो सल्तनतों में और न प्रजातंत्रों मे ऐसे व्यक्ति पाये गये जिन्होंने वस्तुत्र्यों की मात्रा निर्धारित करने ऋौर उनको लोगों में वितरित करने में ऋपने ऋौर ऋपने साथियों के लिए सीमा का उल्लंघन न किया हो श्रौर इस प्रकार उस काम को न विगाड़ा हो जिसे करने का भार दूसरों ने उनको सौंपा था अथवा जो भार स्वय उन्होंने अपने सिर पर लिया था। इसलिए इस साधन को सभी लोग ग्रसन्तोषजनक मानने लगे हैं। किन्तु ग्रव कुछ लोग यह कहते हैं कि वर्तमान राज्यसगठनों के वजाय दूसरी किस्म के सगठन कायम किये जाय, जो मुख्यतः त्र्रार्थिक मामलो का नियत्रण करे। यह सगठन इस बात को स्वीकार करें कि समस्त सम्पत्ति और बमीन सार्वजनिक है।

ये मनुष्यों के श्रम की व्यवस्था करेंगे ग्रौर उस श्रम के ग्रनुसार ग्रथवा जैसा कि कुछ कहते हैं उनकी ग्रावश्यकता ग्रों के ग्रनुसार भौतिक सुख-साधनों का विभाजन करेंगे।

इस प्रकार के सगठन कायम करने के सभी प्रयत्न ग्रव तक निष्फल रहे हैं। किन्तु इन प्रयोगों के बिना भी यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत हित-साधन के लिए प्रयत्नशील मानव समाज में इस प्रकार के संगठन नहीं बन सकते। कारण जो लोग ग्रार्थिक मामलों की देख-माल करेंगे उनमें से बहुत से ऐसे ग्रादमी होंगे, जिन्हें ग्रपने व्यक्तिगत हितों की चिन्ता होगी ग्रौर ऐसे ही लोगों से वास्ता भी पड़ेगा, इसलिए नई ग्रार्थिक व्यवस्था स्थापित करने ग्रौर उसे जारी रखने का कार्य करते हुए वे ग्रानिवार्यतः पुराने शासकों की भाति ग्रपना व्यक्तिगत हित-साधन करेंगे ग्रोर इस प्रकार उस कार्य का ग्रसली उद्देश्य ही नष्ट कर देंगे, जो कि उनके सिपुर्द किया गया है।

कुछ लोग कहेंगे—''ऐसे आदिमयों को चुनो, जो बुिद्धमान ग्रीर. शुद्ध हृदय हो।" किन्तु जो बुिद्धमान ग्रीर शुद्ध हृदय होगे वही तो बुिद्धमान ग्रीर शुद्ध हृदय व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। ग्रीर यदि सभी बुिद्धमान ग्रीर शुद्ध हृदय वाले हो, तो किसी सगठन की ग्रावश्यकता ही न रह जायगी। इसलिए कान्तिकारी समाजवादी जो कुछ कहते हें, उसकी ग्रशक्यता को वे स्वय भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि उनका सिद्धान्त ग्रसामायिक है ग्रीर सफल नहीं हन्ना।

त्रव ईसाई समाजवाद को शिचा को लीजिए। उसका मुख्य ग्रस्त्र यह है कि लोगों के ग्रन्तः करण को प्रभावित करने के लिए उनमें प्रचार किया जाय। किन्तु यह शिचा तभी सफल हो सकती है जब सब लोग सामुदायिक श्रम के फायटों को साफ-साफ समफ ले ग्रौर यह ग्रनुम्ति सब लोगों को साथ-साथ हो जाय। किन्तु जैसा कि प्रकट है टोनों में से एक भी बात नहीं हो सकती, इसलिए वह ग्रार्थिक सगटन जो प्रतिस्पद्धीं ग्रोर संघर्ष पर नहीं बलिक मानुग्रायिक हितों पर निर्मर हो, कार्य क्य में परिएत नहीं हो सकता।

त्रत जब तक मनुष्यों का उद्देश्य व्यक्तिगत हितसाधन रहेगा, तब तक वर्तमान की अपेचा उत्तम सगठन कायम न हो सकेगा।

ईसाई समाजवाद रा जो लोग प्रचार करते हैं वे यह भूल करते हैं कि वे ग्रपने धर्म शास्त्रों से वेचल सार्वजनिक कल्याण के व्यावहारिक परिगाम को ही लेते हैं, किन्तु वह उन धर्मशाम्त्रो का उद्देश्य नही है । वह नो मिर्फ यह बताता है कि ग्रमक मार्ग सही है। ये धर्म शास्त्र जीवन का मार्ग बताते हैं श्रीर इप मार्ग पर चलने से भौतिक सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। भौतिक सुख मिलता अवस्य है किन्तु लद्यव ह नहीं है। यदि इन धर्मशास्त्रों का उद्देश्य भौतिक सुख ही हो तो वह भौतिक सुख नहीं मिल सकता। उनका लद्दय तो ऋधिक ऊचा श्रौर दूरवतीं है। वह भौतिक सुख पर निर्भर नहीं करता। श्रातमा की मुक्ति श्रर्थान मानव शरीर में जो देवी तत्व निहित है, उसकी मुक्ति वह उद्देश्य है। व्यक्तिगत जीवन का त्याग करने से ही यह मुक्ति मिलती है। दूसरे शब्दों में भौतिक सुखों का त्याग करना चाहिए ऋोग ऋपने पड़ौसियों के हित-साधन के लिए सचेष्ट होना चाहिए। प्रेम के द्वारा इन उद्देश्य को सिंख करना चाहिए। ऐसे प्रयत्न के फलस्वरूप ही मनुष्य मयोगवश सब लोगों का मर्वश्रेष्ठ हित सिद्ध कर सकेगा ग्रर्थात् पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना कर मकेगा। व्यक्तिहित साधन की चेष्टा से न तो व्यक्ति का ग्रौर न सार्वजनिक हित सिद्ध होगा । ग्रात्म विस्मृति की कोशिश से व्यक्तिगत ग्रीर सार्वजनिक दोनों प्रकार के हित सम्पन्न होंगे।

imes imes imes

सिद्धान्ततः मानव समाज का संगठन तीन प्रकार से हो सकता है।
प्रथम तो यह कि सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर-भक्त व्यक्ति लोगों के लिए ऐसा कानृत
वनाये जिसमे मानव समाज वा ग्राधिक से ग्राधिक कल्याण हो सके ग्रीर
ग्राधिकारी इस कानृन का लोगों से पालन कराये। यह उपाय काम में
लाया जा चुका है। उसका परिणाम यह निज्ला कि कानृन का पालन

कराने वाले अधिकारियों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और कानून की अवहेलना की। ऐसा केवल उन्होंने ही नहीं किया, बलिक उनके सह-योगियों ने भी किया, जिनकी तादाद काफी होती है। इसके बाद दूसरी योजना सामने त्राई । इसमे त्राधिकारियो की कोई त्रावश्यकता नही समभी गई और यह कहा गया कि जब हरेक व्यक्ति अपने-अपने हित की चिंता करेगा तो न्याय की स्थापना हो जायगी। किन्तु यह योजना भी दो कारणों से सफल न हुई। पहला कारण यह कि सत्ता को कायम रखा गया श्रीर लोग यह समकते रहे, कि उसको कायम रखना पडेगा। कारण उत्तीडन फिर भी जारी ग्हेगा ही, श्रौर सरकार डाकू को पकडने में श्रपनी सत्ता का उपयोग न करेगी श्रौर न डाकृ ही डकैती से विरतं होगा। जहा अधिकारियों का अस्तित्व होता है, अपने-अपने हितो के लिए लड़ने वाले लोगों की अवस्था समान नहीं होती; केवल यही नहीं कि कुछ लोग दूसरों की अपेचा अधिक बलवान होते हैं, बल्कि लोग अपने को बलवान बनाने के लिए सत्ता की मदद भी ले लेते हैं । दूसरे जहा सब लोग श्रपने-श्रपने हिता के लिए सघर्ष करते हैं, एक श्रादमी को जरा-सी भी सुविधा मिल जाती है तो वह उससे कई गुना लाभ उठा सकता है श्रीर फलतः ग्रसमानता का उत्पन्न होना ग्रनिवार्य हो जाता है। एक तीसरा सिद्धान्त श्रोर रह जाता है। वह यह कि मनुष्य दूसरो के हितों की चिंता करना लाभदायक समभाने लगेगे और उस दिशा मे प्रयत्नशील होंगे। ईसाई धर्म का यही सिखान्त है। पहली बात तो यह कि इस सिद्धान्त पर अपल होने के मार्ग में कोई बाह्य अडचने पैदा नहीं होती। चाहे सर-कार, पूजी वगैरा श्रीर सारी की सारी वर्तमान व्यवस्था रहे या न रहे, जिस घड़ी मनुप्यों की जीवन-कल्पना ऐसी हो जायगी, उसी घड़ी यह उद्देश्य सिद्ध हो जायगा । दूसरे इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई खास समय की ग्रावश्यकता नहीं। वारण हर वह व्यक्ति को इस जीवन-क्लपना को अपना लेगा, श्रीर दूसरों का हित-साधन करने में अपने वो लगा देगा, वह उमी च्या से मार्चजनिक हित सिद्ध करने लगेगा। तीमरे

मानव जीवन के इतिहास के शुरू से ही यह बात होती आई है।

× × ×

ममाजवादी कहते हैं-"सस्कृति ऋौर सम्यता की जो सामग्री हम को मिलो हुई है, उसको छोड़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि हम असस्कृत जन-समुदाय की सतह पर पहच जाय। हम तो यह चाहते हैं कि जो लोग सासारिक सख-साधनों से विचत हैं, उनको ग्रपनी सतह पर ले ग्राय ग्रीर सभ्यता ग्रीर सस्कृति के वरदानों में उनको भी साभीदार बनावें | विज्ञान की सहायता से हम यह कार्य सम्पादित कर सकते हैं। विज्ञान हमको प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताता है। उसके द्वारा हम प्रकृति की उत्पादन शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं। विद्युत के जोर से हम नियागरा प्रपात और नदियो तथा वायु की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं । सूर्य ग्रपना काम करेगा श्रौर सब लोगों के लिए सब चीजों की बहुतायत होगी। ग्राज तो मानव समाज के एक बहुत थोड़े हिस्से को, जो ग्राविकारारूढ है, सम्यता के लाभ सुलभ हैं श्रीर शेप भाग उनसे वंचित है। सुख-साधनों को बढात्रों ग्रौर वे सब के लिए मुलभ हो जायगे।" किन्त सच यह है कि अधिकार सपन व्यक्ति अनन्त काल से अपनी आवश्य-कतात्रों की पूर्ति ही नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ वे प्राप्त कर सकने हैं, सब को हडप कर जाते हैं, जिसकी उन्हे जरूरत भी नहीं होती। इसलिए मुख-सामग्री मे चाहे जितनी बृद्धि क्यों न हो जाय, अधिकारारुढ व्यक्ति उस सब को हडप कर जायगे।

कोई भी व्यक्ति ग्रावश्यक वस्तुग्रों का एक सोमा के भीतर ही उपयोग कर सकता है, किन्तु भोग-विलास की कोई सीमा नहीं होती । हजारों मन ग्रनाज घोडों ग्रोर कुत्तों के लिए काम में लिया जा सकता है, लाग्यों एकड जमीन में बगीचे लगाये जा नकते हैं ग्रोर इस प्रकार की ग्रनेक बाते की जा सकती हैं। ग्राज यही हो भी रहा है । इस प्रकार जब तक उच्च वगों के हाथ में सत्ता है ग्रीर वे ग्रातिरिक्त सम्पत्ति को भोग विलास

### मालिक और मजदूर

पर वर्च करने की इच्छा रखते हैं तब तक शक्ति और सम्पत्त की मात्रा चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ जाय, निम्न वगों के सुख-साधनों में रत्ती भर वृद्धि न होगी। इसके विपरीत उत्पादन शिक्त के बढ़ने और प्रकृति पर प्रमुख स्थापित होने के फलस्वरूप उच्च वगों को, अधिकारारूढ व्यक्तियों को, और भी सत्ता प्राप्त हो जाती है जिसके द्वारा वे अमजीवी वगों को अपनी सत्ता के अधीन रख सकते हैं। और निम्न-वर्ग धनवानों से सम्पत्ति का हिस्सा बटाने के लिए जितने प्रयत्नं करते हैं—कान्तिया, हइताले आदि—उतना ही सवर्ष बढता है और सवर्ष से सम्पत्ति का नाश होता है। लडने वाले दल कहते हैं—यि हम को सुख-सामग्री नहीं मिलती तो दूसरों को क्यों मिले ?

दुनिया में मुख-सामग्री की नदी बहाने के लिए, जिससे हरेक को उसका हिस्सा प्राप्त हो सके, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ग्रीर भौतिक सम्पत्ति को बढ़ाना ठोक वैसा ही बुद्धिरहित कार्य है, जैसा कि एक खुले मकान को गर्म करने के लिए चून्हें में ग्रंथाधु ध लकडी जलाना। ग्रंप चाहे जितनी ग्राग जलाइये, ठएडी हवा गर्म होकर ऊपर उठ जायगी ग्रीर उसका स्थान ठएडी हवा ले लेगी ग्रीर इस प्रकार मकान में समान रूप में गर्मी न फैल सकेगी। यह स्थिति तब तक रहेगी, जबतक ठएडी हवाका ग्राना ग्रीर गर्म हवा का बाहर निकलना बन्द नहीं होगा।

त्रव तक जो तीन उपाय स्चित किये गये हैं वे सब इतने मूर्खता-पूर्ण हैं कि यह कहना कठिन है कि उनमें सब से ग्राधिक मूर्खतापूर्ण उपाय कौन सा है।

पहला उपाय क्रान्तिकारियों का है। वे उच्च वर्गों को मिटा ही डालना चाहते हैं जो कि सारी सम्पत्ति को चट कर जाते हैं। यह तो ऐसी, बात हुई कि जिस चिमनी से गर्मी बाहर निकल रही हो, उस चिमनी को ही तोड़ डाला जाय ग्रौर यह ग्राशा की जाय कि जब चिमनी न होगी तो गर्मी भी बाहर न निकलेगी। पर यदि प्रवाह वही रहा तो चिमनी की जगह जो स्राख हो जायगा, उससे गर्मी ज्यों की त्यों निकलती रहेगी।

इसी तरह जब तक सत्ता अवशिष्ट रहेगी, सम्पत्ति भी अधिकार सपन्न ् व्यक्तियां के पास जाती रहेगी।

दूसरा उपाय विलहेम कैसर ने आजमाया। उसने वर्तमान व्यवस्था को कायम रखते हुए उच्च वर्गा के पास केन्द्रित धन का थोड़ा-सा भाग लेकर दिरद्रता के असीम गर्त में डाला। यह तो ऐसी बात हुई कि कोई व्यक्ति चिमनी के सिरे पर, जहां में गर्मा निक्त रही है, पखे लगवा दे ओर उनको सहायना से गर्म हवा को नीचे ठएडी सतह तक पहुचाने का प्रयत्न करे। स्पष्ट है कि यह कार्य कठिन और वेकार है, कारण गर्मी नीचे से ऊपर को जाती है और कोई उसको नीचे की ओर धकेलने का चाहे जितना प्रयत्न क्यों न करे, उसको ज्यादा. दूर नीचे नहीं धकेल सकता, वह एक दम ऊपर की ओर उठ आयेगी और इस प्रकार सारा प्रयत्न निरर्थक जायगा।

े तीसरा ग्रोर ग्रान्तम उपाय वह है जिसका ग्राजकल ग्रमेरिका मे विशेष रूप से प्रचार किया जा रहा है। इसका ग्राशय यह है कि जीवन के प्रतिस्पद्धीत्मक ग्रोर व्यक्तिवादी ग्राधार के बजाय साम्यवादी सिद्धान्त को स्थापना की जाय, लोग सगठन ग्रोर सहयोग के निद्धान्त के ग्राधार पर काम कर। शब्द ग्रोर कार्य दोनों से सहयोग को शिक्ता दी जाय। इसके समर्थक कहते हैं कि प्रतिस्पद्धी, व्यक्तिवाद ग्रीर सवर्ष सं शिक्त ग्रोर फलस्वरूप सम्पत्ति का बड़ा ज्य हो रहा है। इसको ग्रपेक्ता सहयोग के सिद्धान्त द्वारा कहीं ग्रधिक लाभ उठाया जा सकता है। ग्राथीत् हरेक व्यक्ति सामुदायिक हित के लिए कार्य करें ग्रोर बाद में उसको सामुदायिक सम्पत्ति का ग्रपना हिस्सा मित्त जाय। यह बात हरेक व्यक्ति के लिए पहले से ग्रधिक लाभकर सिद्ध होगी। यह सब बड़ी बिद्धिया बात है, किन्तु इसका निकृष्ट पहलू भी है। यह यह कि प्रथम तो यह कीन जानता है कि जब सम्पत्ति का समान विभाजन होगा तो हरेक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा १ इसके ग्रलावा हरेक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा १ इसके ग्रलावा हरेक व्यक्ति का हिस्सा चाहे जितना हो, लोग ग्राज-कल जैसी जिन्दगी विता रहे हैं, / उसको देखते हुए वह हिस्सा

## मालिक और मजदूर

उनको अपर्याप्त हो मालूम होगा। "सब कुछ अच्छा हो होगा और आपको दूसरों के समान ही उपभोग करने का अवसर मिलेगा।"—'किन्तु मैं तो दूसरों के समान नहीं रहना चाहता, मैं उनसे अच्छा जीवन विताना चाहता हू। मैं हमेशा दूसरों से अच्छी दशा में रहा हूँ और मैं वैसे जीवन का अभ्यस्त हो चुका हू।"—'और जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं औरों की अपेचा निकृष्ट हालत में रहा हूँ और अब मैं वैसा ही जीवन बिताना चाहता हूँ जैसा कि दूसरे बिताते आये हैं।" यह उपाय सब से ज्यादा निकम्मा है। कारण उसमें यह मान लिया गया है कि हम जब ऊपर की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे खयाल से वायु के परमासाओं को गर्मी की मात्रा के अनुसार ऊपर उठने से रोका जा सकता है।

यदि कोई उपाय है तो वह यह है कि लोगों को उनके वास्तिबक कल्याण का दिग्दर्शन कराया जाय। उनको बताया जाय कि सम्पत्तिं वरदान नहीं है। उल्टे वह तो वास्तिवक कल्याण पर पर्दा डालकर मनुष्यों को उससे विमुख करती है।

इसका केवल एक ही उपाय है। वह यह है कि सासारिक इच्छाश्रों रूपी छिद्र को बन्द किया जाय। इसी के द्वारा सर्वत्र समान उष्णता पहुँचेगी। किन्तु समाजवादी ठीक इसके विपरीत बात कहते हैं श्रीर कहते हैं कि पैदावार बढ़ाने की कोशिश करने से समाज की सम्पत्ति में वृद्धि होती है।

#### : 80:

#### **अराजकतावाद**

त्रराजकतावादों जो कुछ कहते हैं, वह सही है। वर्तमान व्यवस्था हमारे लिए मान्य नहीं हो सकती। उनका यह कथन भी ठीक है कि मौजूदा परिस्थितियों में सत्ता के होते हुए जो हिसा होती है, उससे अधिक हिंसा सत्ता का अस्तित्व न रहने पर न होगी। उनकी सिर्फ यही धारणा गलत है कि अराजकता क्रान्ति के द्वारा कायम की जा सकती है। उसकी स्थापना तो तभी हो सकती है जब ऐसे लोगो की सख्या अधिकाधिक बढ़ती जायगी जो सत्ता के सरक्षण को आवश्यकता महसूस न करेंगे और उसका सहारा लेने मे लज्जा अनुभव करेंगे।

"पू जीपित-सगठन अमजीवियों के हाथों में चला जायगा । उस समय इन अमजीवियों का उत्पीड़न बन्द हो जायगा ख्रौर धन का ख्रसमान विभाजन भी न होगा।"

"िकन्तु उस समय काम के साधन ऋर्थात् कारखाने कौन स्थापित करेगा ऋौर उनकी व्यवस्था कौन करेगा १"

"यह सब अपने-स्राप होने लगेंगा; अमजीवी स्वय सब व्यवस्था कर लेंगे।

"किन्तु पू जीपति-सगठन कायम ही इसलिए हुआ था कि हर किस्म के अमली काम के लिए सत्ताधारी सचालकों अथवा व्यवस्थापकों की आवश्यकता अनुभव की गई। यदि कारखाने होंगे तो सत्ताधारी सचालक और व्यवस्थापक भी रहेंगे। और ज्हा सत्ता होगी, वहा उसका दुरुप-योग भी होगा अर्थात् जिस बात को आप रोकना चाहते हैं, वह होकर रहेगी।"

इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि राज्य सस्था के बिना हम कैसे रहेगे, कारण यह प्रश्न ही गलत रूप में पूछा जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि हम वर्तमान राज्य सस्था के नमूने की या नये नमूने की राज्य सत्ता की स्थापना कैसे करें। न तो मैं श्रीर न हम में से श्रीर कोई व्यिक्त इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। फिर भी हम को इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा कि नित्य प्रति हमारे सामने जो समस्या उपस्थित होती है, उस का हम किस प्रकार सामना करेगे १ जो काम हमारे चारों श्रोर होते रहते हैं क्या हम श्रपने श्रन्तः करण के विरुद्ध उनको मान ले अथवा हम श्रपने श्रन्तः करण के श्रनुसार श्राचरण करे श्रीर जो कार्य हमारी बुद्धि की कसीटी पर खरे न उतरे उनमे

## मालिक और मजंदर

ति कोई हिस्सा न ले ? इसका परिणाम क्या होगा; किस प्रकार की राज्य सस्था होगी, यह हम कुछ नही जानते । यह बात नही है कि हम जानना नहीं चाहते, बल्कि हम जान नहीं सकते । हम सिर्फ यह जानते है कि यदि हम विवेक और प्रेम अथवा विवेकपूर्ण प्रेम जो हमारे व्यक्तित्व में विद्यमान है के श्रेष्ठतर पथ-प्रदर्शन में चलेंगे तो कोई बुरा परिणान नहीं निकलेंगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि मधुमित्त्वका अपनी अन्त प्रश्नि के अनुसार अन्य मधुमित्त्वकाओं के साथ समूह रूप में अने छत्ते से हम यो कह सकते हैं बबीद होने के लिए उडकर चली जाती है और उसका कोई दुष्परिणाम नहीं निकलना । किन्तु हम फिर यह कहेंगे कि हम न तो इस प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं और न करना ही चाहते हैं।

महात्मा ईसा की शिक्ता की महत्ता इसी में हैं — यह बात नहीं कि ईसा परमात्मा अथवा महापुरुप थे, बिलक बात यह है कि उनकी शिक्ता ये ऐसी हैं, जिनका खराडन नहीं किया जा सकता । उनकी शिक्ता की विशेषता यह है कि उसमें समस्या को कल्पना के चेत्र से निकाल कर वास्तिवकता के चेत्र में पहुँचा दिया गया है। "तू एक मनुष्य हे, विवेकवान और दयालु प्राणी है, और तू यह भी जानता है कि तरे में ये गुण सर्वश्रिष्ठ हैं। इसके अलावा तू यह भी जानता है कि आज या कल तुके मरना है, विलीन हो जाना है। यदि कही ईश्वर है तो तुक्त को उसके सामने जाना होगा और वह तुक्त से तरे कामों का हिसाब मागेगा। वह पूछेगा कि तूने ईश्वरीय नियम के अनुसार अथवा अपनी आत्मा के उच्च गुणों के अनुसार आचरण किया है अथवा नहीं ? यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो तू विवेक और प्रेम को ही सर्वोच्च गुण समक्त और अपनी अन्य सब मनोवृत्तिया को उनके आधीन कर दे, न कि उन गुणा को तरे पशु स्वभाव के आधीन होने दे, जीवन-सामग्र। की चिन्ता, कप्टन्य और भौत्तिक सक्या से उनको दूर रख।"

मै पुनः कहता हू कि पश्न यह नहीं है कि कौन सा सम ज श्रेष्ठ

होगा—हिथयारो, तोपों श्रीर फासी में सुरित्तत श्रथवा इन साधनों से रिहत। किन्तु मनुष्य के सामने केवल एक ही प्रश्न है। श्रीर उक्षकी उपेद्धा नहीं की जा सकर्ता। "क्या तू, जो एक विवेकवान श्रीर भला प्राणी है, जो थोड़े से समय के लिए इस ससार में श्राया है श्रीर किसी भी त्तृण यहा से विदा हो सकता है—भूल करने वाले श्राटमियों श्रथवा भिन्न जाति के मनुष्यों को मौत के घाट उतारने में सहायक टोगा १ क्या तू जगली कही जाने वाली जातियों के नमृल विनाश में हिस्सा लेगा १ क्या तू पेंसे के लिए शराव श्रीर श्रफीम के द्वारा मनुष्यों की पीटियों के श्रस्वाभाविक विनाश में सहयों देगा १ क्या तू ऐसे कार्यों में भाग लेगा अथवा उन लोगों के साथ सहमत होगा, जो इन कार्यों को होने देते हैं। बोल—त क्या करेगा १"

जिन लोगों के सामने भी यह प्रश्न आ गया, उनका केवल एक ही उत्तर हो सकता है। इसका पिग्णाम क्या निकलेगा, मैं नही जानता, कारण मेरे पास यह जानने का साधन नहीं है। किन्तु मै यह निश्चित रूप से जानता हूं कि ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए।

यदि तुम पूछो—''होगा क्या ?'' तो मै उत्तर दृगा कि परिणाम अच्छा ही निकलेगा, कारण विवेक श्रीर प्रेम के अनुसार आचरण कर मै उस सर्वश्रेष्ठ नियम का अनुसरण कर रहा हू, जिसका कि मुक्ते पता है।

#### × × .. ×

श्रिकाश प्रादमी, जिनका हृदय सच्चे भ्रातृत्व के प्रकाश से प्रकाशित है, इस समय श्रपहरणकारियों की धूर्तता श्रीर पाखरड के शिकार् वन रहे हैं। वे उनको श्रपना जीवन दर्बाद करने के लिए विवश कर रहे हैं। यह भयकर स्थित है श्रीर श्रत्यन्त निराशाजनक प्रतीत होती हैं। इन श्रिषकाश लोगों का दो ही मार्ग नजर श्राते हैं। एक तो यह कि हिसा का मुकाबला हिंसा से किया जाय, श्रातंकवाद, विस्फोटक बमों श्रीर पिस्तोलों का सहारा, लिया जाय—जैसा कि निहिलिस्ट सम्प्रदाय के

## मालिक और मजदूर

श्रीत्र्यीयियों श्रीर श्रगंजकतावादियों ने लेने का प्रयत्न किया है। दूसरा यह कि सत्ता के साथ समभौता कर लिया जाय, उसमें भाग लिया जाय श्रीर इस प्रकार लोगों को धीरे-धीरे उस पाश से मुक्त किया जाय जिसमें उनको जकड दिया गया है। किन्तु यह दोनों ही रास्ते बन्द हैं।

जैसा कि अनुभव से सिद्ध हो चुका है वम और पिस्तौल प्रतिक्रिया ही पैदा करते हैं और हमारी सब से बहुमूल्य शक्ति अर्थात् लेकगत की शक्तिं नष्ट हो जाती है। दूसरा रास्ता इसलिए बन्द है कि राज्य संस्थाये यह ग्रन्छी तरह जानती हैं कि सुधारको को क्सि हद तक ग्रपने कामों में दखल देने हैं। श्रिधिकारी सिर्फ उसी बात की स्वीकार करते हैं जो उनकी व्यवस्था को तोड़ने वाली नहीं होती, किन्तु यह महत्व की बात नहीं। पर जो वस्तु उनके लिए हानिकर होती है, उसके प्रति वे बडे सशक होते हैं। वे उत व्यक्तियों को भी ग्रपने साथ ले लेते हैं, जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते श्रीर जो सुधार करना चाहते हैं। ऐसा वे केवल इसी तिए नहीं करते कि वे इन लोगों की माग पूरी करना चाहते हैं, बल्कि ग्रापने ग्रीर ग्रापने शासन तंत्र के हित की दृष्टि से भी ऐसा करते हैं। ये लोग यदि शासन तत्र में ग्रलग रहे ग्रोर उसका विरोध करे तो उसके लिए बड़े खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इमलिए श्रिधिकारी इन लोगो को रियायतो द्वारा श्राकर्षित करके निरस्त्र बना डालते है और फिर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उनका उपयोग करते हे अर्थात् उनसे जनता के शोषण और उत्पोडन मे सहायता लेते हैं। इस प्रकार जब ये दोनो ही मार्ग मजबूती के साथ बन्द कर दिये गये है ऋौर उनमे प्रवेश करना महाकठिन है तत्र हमारे सामने श्रीर कौन सा मार्ग शेष रह जाता है ? हिंसा का उपयोग करना श्रसम्भव है, उससे केवल प्रतिक्रिया का जन्म होगा। ऋधिकारियां का साथ देना भी सम्भव नहीं, क्योंकि उस दशा में उनके हाथ की कठपुतली वन जाना पड़ता है। अतः एक मार्ग शेष रह जाता है स्रोर वह यह कि मन, वचन स्रौर कार्य से ग्रन्याय का प्रतिकार किया जाय, ग्रन्याय का साथ देकर उसकी

शिक्त को न वढाया जाय। स्रावश्यकता है तो केवल इसी बात की स्त्रीर यह स्रवश्य सफल होगी। यही ईश्वर की स्राज्ञा है स्त्रीर यही महात्मा ईसा की शिक्ता है।

× × ′ × × ; ११ ;

#### तीन उपाय

श्रमजीवियों की श्रवस्था सुधारने श्रीर मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के तीन उपाय हैं।

- (१) श्रपने लिए दूसरों से काम न कराना । प्रत्यक्त श्रथवा अप्रत्यक्त रीति से भी उनसे काम करने को न कहना श्रर्थात् ऐसी चीजों की यानी भोग विलास की चीजों की माग न करना, जिनके लिए कि अतिरिक्त परिश्रम करने की श्रावश्यकता पड़ती है।
- (२) जो काम कठोर त्यार त्यक्चिकर हो, उनको त्रपने लिए त्यौर यदि सम्भव हो तो दूसरों के लिए भी स्वय करना।
- (३) प्रकृति के नियमों का ग्रध्ययन करना ग्रीर ऐसे तरीकों का ग्राविष्कार करना, जिन से परिश्रम की कठोरता कम हो—यथा यत्र (मशीनरी), भाफ, जिजली ग्रादि। यह वास्तव मे एक साधन नहीं, त्रिक दूसरे उपाय का परिगाम ग्रीर प्रयोग होना चाहिए। जत्र मनुष्य स्वय ग्रपने परिश्रम की कठोरता को कम करने के लिए, ग्रथवा कम से-कम ऐसे श्रम की कठोरता कम करने के लिए, जिसका उसने स्वय ग्रनुभव किया हो, ग्राविष्कार करेगा, तभी वह ऐसी चोजो का ग्राविष्कार करेगा, जिसकी वास्तव मे ग्राविष्कार करेगा, जिसकी वास्तव मे ग्राविष्कार करेगा।

त्राज कल मनुष्य केवल तीमरे ही उपाय को काम मे ला रहे हैं श्रीर वह भी गलत तौर पर, कारण वे दूसरे उपाय से दूर ही रहते हैं। वे पहले श्रीर दूसरे उपाय को श्राजमाने के लिए न केवल तैयार ही नही

#### ्मालिक और मजदूर

है, बिल्क उनके विषय में कुछ सुनना तक नहीं चाहते।

स्थायी क्रान्ति तो केवल एक ही हो सकती है श्रौर वह है नैतिक श्रर्थात् मनुष्य की श्रात्मा का पुनरुद्धार हो। यह क्रान्ति किस प्रकार हो। किसी को ज्ञात नहीं कि मानव समाज मे यह क्रान्ति किस प्रकार होगी, किन्तु प्रत्येक मनुष्य इस को श्रपने भीतर स्पष्टतः श्रनुभव करता है। पर विचित्र बात तो यह है कि इस दुनिया मे हरेक मानव समाज को बदलने के विषय मे तो सोचता है, किन्तु खुद श्रपने को वदलने के वारे मे कुछ नहीं सोचता।

लोगों ने गुलामी की प्रथा को मिटा दिया श्रीर श्रपने घरों मे गुलाम रखना भी बन्द कर दिया, किन्तु श्रपना श्रमीराना रहन-सहन नहीं छोडा। उन्हें श्रव भी दिन में कई बार श्रपने कपडे बदलने की श्रावश्यकता पड़ती है, एक के बजाय उन्हें श्रपने रहने के लिए दस दस कमरे चाहिए, उन्हें नित्य प्रति पाच पकवानों से भरे थाल चाहिए, मोटर श्रीर फिटन चाहिए श्रादि-श्रादि। श्रीर ये सब भोग-विलास की सामग्री कहाँ से श्राये यदि मनुष्य कारण्वाना में गुलामों की भाति काम न करे १ यह स्पष्ट सत्य है, किन्तु कोई इसको देखता नहीं।

## हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग के प्रकाशन

| ٤,        | थाधुनिक भारत ( ग्राचार्य जावडेकर लिखित ग्रौर श्री हरिभाऊ       |                 |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|           | उपाध्याय द्वारा रूपातरित भारत का त्र्राधिनक राजनीतिव           | วิ              |  |  |  |  |
| •         | इतिहास ) ४),                                                   | પ્ર)            |  |  |  |  |
| ₹.        | श्रागे बड़ो ( स्वेट् मार्डेन कृत युवकोपयोगी पोथी )             | (۶              |  |  |  |  |
| R         | दिन्य-जीवन ,,,                                                 | 111)            |  |  |  |  |
| 8         | फांसी ( विक्टर ह्यूगो कृत )                                    | 11=)            |  |  |  |  |
| Ł.        | न्यावहारिक सभ्यता ( युवकोपयोगी )                               | (۶              |  |  |  |  |
| ξ,        | पथिक (प॰ रामनरेश त्रिपाठी रचित खएड-काव्य) ॥)                   |                 |  |  |  |  |
| <b>9.</b> | स्वप्न ", ",                                                   | III)            |  |  |  |  |
| ۲.        | मिलन ,, ,, ,,                                                  | m)              |  |  |  |  |
| .3        | कन्या शित्ता ( स्व० पं० चन्द्रशेखर शास्त्री लिखित )            | IF)             |  |  |  |  |
| 30.       | किसानो का सवाल (प० जवाहरलालजी नेहरू की प्रस्तावना              |                 |  |  |  |  |
|           | सहित)                                                          | 11)             |  |  |  |  |
|           | श्रं घ्रे जी राज्य के सौ साल ( छगनलाल जोशी )                   | <del> =</del> ) |  |  |  |  |
|           | हिन्दी गीता (हरिभाऊ उपाध्याय कृत समश्लोकी भापातर ) ॥)          |                 |  |  |  |  |
|           |                                                                | 11=)            |  |  |  |  |
| 38.       | हिंदी पद्य रचना (पं॰ रामनरेश त्रिपाठी कृत )                    | 1)              |  |  |  |  |
| 3×.       | . हिंदू-धर्म की श्राख्यायिकायें ( श्राचार्य नानाभाई भद्द लिखित |                 |  |  |  |  |
|           | हिन्दू-धर्म की रोचक कथाये)                                     | (۶              |  |  |  |  |
| 9Ę,       | हिंदुओं के वत श्रीर त्यीहार (नवयुग साहित्य सदन द्वार           | Ţ               |  |  |  |  |
|           | प्रकाशित)                                                      | २)              |  |  |  |  |
| 90.       | बाल साहित्य माला (जीवनियां—बुद्ध 😑), शिवाजी ।), हरि            |                 |  |  |  |  |
|           | श्चन्द्र ।), चद्रगुप्त ।=), ग्रशोक ।=), कहानियां—देश प्रेम की  |                 |  |  |  |  |
|           | कहानिया।=); नसीहत की कहानिया।=) कौत्र्या चला हंस की चा         | ाल।)            |  |  |  |  |
| 34.       | विश्व की विभूतियां (प॰ हरिभाऊ उपाध्याय तथा चंद्रगु             |                 |  |  |  |  |
|           | वार्ष्णेय लिखित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जीवनिया )          | शा) ं           |  |  |  |  |

# सस्ता साहित्य मंडलकी कुछ पुस्तकें

| ्रिं सरता साहत्य महलका कुछ पुरतक                                                                                                       | Į        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १ — सिद्धाप्त त्र्यात्मकथा (गाधीजी) . १)                                                                                               | ) Ì      |
| २-मेरी कहानी (जवाहरलाल नेहरू)                                                                                                          | ) {      |
| ३रोटीका सवाल (क्रोपाटिकन) १।                                                                                                           |          |
| ४—वापू (घनश्यामदास विङ्ला)                                                                                                             |          |
| ५—डायरीके कुछ पन्ने ( ,, )                                                                                                             |          |
| ६—गाधी विचार दोहन (किशोरलाल घ० मशरूवाला) १।                                                                                            |          |
| ७कोढ (मनोहर बलवंत दिवागा) ॥।                                                                                                           | <u>.</u> |
| द─संतवाखी (वियोगी हरि)                                                                                                                 |          |
|                                                                                                                                        | ) }      |
| १०—दुखी दुनिया (चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य) १॥                                                                                           | ). [     |
| · ·                                                                                                                                    | ַן (     |
| १२-हमारे गावोंकी कहानी (स्व॰ रामदास गौड) 'शा                                                                                           | - 1      |
| १३—पूर्वी श्रौर पश्चिमी दर्शन (डॉ॰ देवराज) २।                                                                                          |          |
| १४लङ्खडाती दुनिया (जवाहरलाल नेहरू)                                                                                                     | - 1      |
| १५—विनोबाके विचार १॥)                                                                                                                  |          |
| १६—प्रेममे भगवान (टाल्स्टॉय) १॥                                                                                                        | . ~      |
| १७—विजयनगर सामाज्यका इतिहास (त्रासुदेव उपाध्याय) ४)                                                                                    | . 1      |
| १८—जमनालालजी (घनश्यामदास विङ्ला);                                                                                                      |          |
| नवजीवनमाला—गीताबोध।); ग्रामसियोग। । ग्रामसियोग। । ग्रामसियोग। ग्रामसेवा।); सर्वोदय।); नवयुवकोंसे                                       |          |
| मगलप्रमात 🔊 ; ग्रामसेवा।) ; सर्वोदय।) ; नवयुवर्कोसे                                                                                    | Ü        |
| दो'बाते 의 ; भजनावली । 의 ; रचनात्मक कार्यक्रम 의 ;                                                                                       | , ñ      |
| विविध—रचनात्मक कार्यक्रम—कुछ सुभाव।); कर्जदारसे                                                                                        |          |
| साहूकार ) ; शास्त्रवाद : बुद्धिवाद । , सत्याग्रह—कन्न, क्यों, कैसे १ । निकार नीट—१) देकर 'मडल' के ग्राहक नननेसे । हपया कमीशन मिलता है। | 1000     |
| नाट-१) दकर 'मंडल' के शहक बननस 💙 रुपया कमारान मिलता र                                                                                   | ľ        |